मापिधर्मता हमिवययतं मा सा विष्ठियत्वेषमन्वाक्यानामविगीत भिस्तकनया आसार्यम् नचा । के चिह्ब्रत देखने भेवन ताया शत व्चात्त्राधाएय हमनी:सर्तम् मा यते। ताव खास्ताका शोधने ना स्थामनयविन्तर्यतो। माहा विश्व तो वेर श्विवास्त्र सम्। भासा रवरोद्धाध को भूगदित कैनिहत्वा वर्तनीयरुवं अनरव्यवश्यति॥ गैशिनागवस्कैणानु नंधने सध िस्यानंतिकाचधर्मः साधारको वल्येन नु परमध्मे त्वेन ॥ पर्ता गर्मन्य ॥ प्रमृत्यमिधमीय स्रोजना निलभ्याभा अतरा व ब्रह्म भी मा अनेतरं ब्रिल्स्सिक्याक्यमाय नन्गा द्रायणः प्राणनायः प्रस्मनगतीय तत्रार्थःतवाश्चातः वंगः इमानि क्रियन्यमिपंबिश्वित सहित्रशा स्यतिलविविविवाधाराग्रमित्र नगतः कार्षरणं वृवन्॥ शानतानं प नमाध्यापेसाध्तस्येववित्रन्तिम्।धती ध्यिभेग सर्वस्थ प्रति भाषा वान ना जा त्त्रीनमा बीत्। तम् शब्देन गुण रत्या वितासदार्था । त्रध्यक्रेणनं वनाश्य इतिम् रायोग

र कमेगाह तोयं अंश्वासकी एक रएवगर्भ इन्द्रश्रात चो च्यते ग कृहस्यः अभरे जगद्धिक रहतात् वहण्यात् द्वा ररिध्यादितेन्नानिति <sup>७</sup> अध्वापापपुर्यास्वर्यता रलेजलमेकाइकिन्हरसम्बण्ड काईजालगतिहै ईसीत्र हथे। धममेत्ररुतिहै॥देखवेलिह सीभाइबी॰ प्रास्त्रका जनी दे कीत्यां वाना नीन मता को व षहे बोहकर्म तिन प्रकार मनोवाकायानितिविध कुल्न जगतक युवहार को व नागीसे ३ कारण से जगक मिश्रनमिण्यम्बर्गाप रीरवाष्ट्रिफलामध्यमस एवसामाएय स्पवमीएः वस् एयवर्मवा मध्यमा तमाधा प्यामि इसी नरः ३ प्रकार र्जपायमध्यमपायसामान्य परतापकरगुद्धगुल्मसम्ब्रह्म वडेजानंद्रहोहोकर्सनाननंद नेहें इस्वापसे पुर्वीता पाला सनारवेलमहिषाश्वगर्धभ त्य्रोगजा त्रात्रसम्बाद्ध कमनुख्यदे ह सर्व वाति ह

न्यान नियान प्रतेगतन्त्रभारांकारणंकिः नतंत्रकाः व्हार असम्पविद्यायवानिपारनेकपरत्वाप्रच नि हिं मयाखाता यता यता समिक पुरु विस्त्री वसर्वेष्ठाभाशायः परमेक्यः विस कितिहिंमीपरमंपदेंमिति प्रसिक्षमें तिविह्या स्वारंग्र परनेपरंपितिविशेष्यण ्सायते तरिदं परमंस्या नंस्रिभः सदार वकीमङ्गायरेगां यकनेषमस्योगी गोमहनः परमीमाहान् तमसः परमाधाः ना नाम की रजेप का श्वता धुन का राजा ना च्हाकाकुर्स्थलचेपुरुषाविग्रहाः,विदी मामहस्मन्ष्रारेणसम्साः शत्यश्चता 2 क्यमन्यधरेमहतम् तेन्नलमाहोभागः ग्राताविसाः ज्ञीरत्यायेनाष्णास्वयाते । रेहेयंमास्यत्व चमान्याविस्रारेना गःसदाब्रलध्याम्बनायोजीनोक्ति विगुर्तादि मयञ्चलाकानयदिभ्रतेः धानमनरं वाप्रमेषं र्विसे छं चागने गन्कत्येकत्ये जायज्ञानः समृत्यांकाला रारस्पद्राला ग्राह्म व्यवस्था वार्षे व्यवस्था ीं मंडलान्स बीतित्रहा प्रबोर्न सर गिर्ध वर्ष Ţ ग्नामः सम्बद्धित स्वर्धिकर्विकर् प्रव मुन्तलारस्ननसे सुन्मना धर्विदुमस् 57 र् 'नां सविलं विचास्स् दिस करणिकंशल व करतला स्कांग लिपरलं कत कार > इस्रोजितिहैष्यिह्यस्पर्सन्तन सि 私 जाइन खानुक्पणातां वरधरो । प्रलाक À न असरोदर वन्ध्र वाद्यपिति ना श्रापी त्रश्चक्रगराशाई श्रीवत्स्वनमा T निए। विमनार्थ्यन निलाव्यामृत T वित्यवीवन प्रधानसमुक्तार ग्रमण्डवतंगेनीरभावु कर्म् ०-० प्लानिक स्थानिक स् THE THE PARTY OF T

र किमेगाइनायडाहालाधकी पचासीमगवतापरा शरेरागावर्ण आर नेपन्यानान्यतः तोषकारकः इतिनिश्वि ब्रलभूतपुर्व्यातमः स्वयमेवेत दुक्तवान् प्रचित्रं र्तानायेनसर्विभर्ततंस्कर चीहितकामपरिणान् भने रेकवरपर बाईभारतिकारियः नवगीदि १ "कार्यम्भितिकरित्वतीयं य बाधनेदाः बस्वितिनेन-ब्कृतसीमान ति नतसंकत्यात्रवन्यना इमेलोकाः कास्त्यात्वभागांद्वविनंतिह्यान नपूर्वजानद्वासनात् विहिनकमि ीन मुखान्य भयं बळवा धिकारं भवति कर्माकुर्वताचिर्तानिच्कुर्वनलाः खानिम बंदाम वंति।। इते व्यम्ब इति ज्ञाः श्रहावं तो स्व्यं ते मिन्यं ते ते विव संवारे जलास ई वत्या हः तवा तरात स्पडी लगा इसर येका है। हिना खपरने तथान जैवं दि छ्यात्मा भगवता भी सविषेर्घरम्बरः इति अञ्जेवरातीः शद्धितं या नै। सि छ संहार जारका सर्वितय-यानीत्रस्थी सिन् क्षतंवा भेर बर्ना वेर ब्रह्मारे वृत्युः त्र रोधात्।इत्याद्वेद्वित्रागीत्व्यविते वाहितीयंत्रहातदेचत्वहस्णामीयाचा धावापृथिविनवीनिरतसः व्यक्ति सिरेविद्धाः पुरुषादिचानियम् । गो सर् एवशी पर्वस्थिकानः पुरस्परां जे त नाम्ययम्या न्यू व्यापावयः शा प्राम्य स्थान प्रस्थान प्रस्थान स्थान हांभाति। केनस्यापद्वर्वनगर् तामहितिपृष्टः ऋषयपित्रग्देवाम astri university Childham Carried ad

ग्रायम् नवगध्यते नक्षः । निविश्वविभिन्निवासनारी श्चाकार हितंकामी व्यति ता हु व्यविभित 1916日 नर्न । तीय ना ने तह्ना राम ने या वृश्य सियकरोति अवन स्यना भिः बिल नेले:कामीम्याशिक्तःल लापू : इतिनाभिरियुर्ता। विजनवायुत्र नल नाजनेवेत्याहः तरेवाजनतास्य हुन गावीचोवांवात्रज्ञाचाः अध्यया मामेनाविद्धास्प्रहें।) अहंच सर्वा वित्रविकला ने प्रदास वेत्यक ... ः पूर्वो हर्षति ति। सित्वस्य माना इति of विग्रविभाविस्थान क्रीमसंग्रामी روس ाना॰क्रीत्यतिनं भीत्यतिनस्तुराय T विशिक्षियातियानः वामिविकः F लिस्स्य स्थानिः स्थानि स्थानि गित्सविकारियत् संवेतम् लेवाक्ष ताविहेहेपिसंकेतरपरप्रस्काभाना चान्यरंवरपा भाषते ने बरे बर तार नः यावामं बेतो ज्ञायते गवादिशया मनानार्विधकान्रातिः साधार्व प्रव न् त्राणवीधकत्वशक्तिव च्राब् एक तसंबंधस्य वोधक खेरप्रिंग छ भनगर वेशानि रवेति तिश्वी पते एवंबी व विकास नियं वास्त्र स्थाना प्रा मिहिषेषाद्रमुखेतेष त्रत्वार मधानित्यत्वे चम्पूचप्वी हारण ान जिताबो वेश जिल्लामा पावे व ध्यार्थवार्मे त्रम्या वेदाः 0. Lat Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvague Shared Parties

क्षियं चर्वाग्रेक तिपरम्पुरे णहारव्यशब्जातं नित्यमेवं बेदं श्राप प्रमाध्यः वेदार्थं कत्याव दमंत्रम्लानधर्मकार्काको वान राच्राक्थात्येव ननद्धीवश्रीय प्रगः उत्तचनत्वमत्त्वंतकेनीगरमः १९ परेश्रामपरेश्रलशास्त्रते स्थ पालान्त्रवीतिच्ययोग्नपप्रवाष्ट्रमाः न्ववयद्वारकस्व यो कारः परंतपनाः अगलर्जिं परिते स्थेये तेवस्यात्व लश्यः ज्योतिष्ठिवि च्यमव्नाविष्ट समुद्राम्बस्य व्यवियद् लियन्ति । एम त्रयोगेष्ठ संये शबे : सर्व न शतिकोत्ते।। उत्तका कं ज्ञाल खंड्डी यन्सर्वप्रवश्रहरविभिक्षित्यनं स वाभावात्तस्यितिर्तेष्रतिशेषति सेव्यतेनास्न तिरेनेत्यक्त स्ता व्यात्मविदिभिः संव्यपुरुघातमा भिचारेगा अति वाजे न सेवृति नेनि। विशासभगवताहेपाय व ननसहकातिक्तिक्पमध्य-वा हितात्मानानस्तरप्रपारप्रव व्यतिसाज्ञातकरोती मर्थाः भाग मुनानि दो घराने तिसर्व घृपको मंत्राः संतीतिक्ततीवैशर्यसं ल जीनमः छितिछारी-पन-इक्ष आयोग्हसर्वभूतसंग्री १ प्र. प्र. प्राचित्रं वित्रं वित्रं प्रति क्रात्रायं स्वित्तम् प्रतिनाकत्वात्र व तिल ज्यादिका ने या स्था भेगरविष् यत्यर्वलतस्त्रश्वागमञ्जलि ता र्धनी काम तेन्युक्षाधार्या विसारवात्रग्णयमेऽवे al Bahadur Shari Tradition (1997) and Peet नेत्रगतः

Ha ... माठ्यतिकानाः तीति एता श वस चलका वेदाना ता ती दा दूरी में ने 知的 गपीऽशेष्ट्रियान नी नल मेती जरेन ननानाडातम् का सामाला साम्यान्या भगवदीता । नवर स्वापू नारंभ सन्भवानियाः तासा तास गमा नागसर्यो निष्विति।देव गः ज्योनियुकीनोयमन्या किर्देताः ज्ञान्यनाम् नः नां अलमहत्त्वां ब्रह्म ह्वी जाज हो ग मिला है व मिलेशिदिगिकायात्तयपिश्वदेश झीं यं बीकरणेद्ध चा इनेवा शारवा यार्गः जिल्लाना ६ सन्दर्भित्तान माने अधि इयो प्रक्षान गर्यते त मानुष्त्रातातातात्वारः नेत्रात्वरः नद्य रिहित्यक्षितिकानकात्वासमाणयन तन्खातनन्पंचाक्रभवियंत लह्ये-ज यापंचिववापनी क्रिप्देन महंत्रला भन्याः अंडेंडेकर्सः साहम्सी सेनम मन इप्रक्लेज्ञेणपासमहं यहरू पं द्र तत्त्र डोकारसम्यतीके नि गुरण बुन एवं चा च कां प्रश्नादिका वं जक्तीपा 洞 र विश्वेषास्त्रे तापनीयमा इस्प्रमेऽत मा े। द्वाप्रागः वस्ती श्रात्यहान् यो नाना रा पा श्राम नात्रिए तिनावरोध दिने भाव। मितिसंवैधः तत्र हरंगत माह ५ नेक न विश्वकलित्तवयास्थिता नापेराया व्याप्रतान्यानम्भारं भवतीत् नि त्रविध्यापेगुरुभ्यः सकाशाति। त्रे ए अयाने श्राना अया अप Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Paris 

र निर्मा जो दिनाप नियार ्यस्य लियास्य वाजसनेयन् स्त्राह प्रयमः म्स्सरं प्रसित्त नयतिमा व त्यसरेसत्यामितसङ्ख्यामसर्ती ताऽच्यं तर्तर्र रते मुभयतः सत्यन् ष्णु पा सम्मुका नेतरे <del>प्यावयति तहाँ</del> पुर्वायं आयंद्शिंग्सन् पुरुष दी दिनिहिरएयगमिर्य निलोपार्य प् तिकापेस्वतिशेषाः वर्नज्ञकारमा हो तात्मकं रिख्या भरिया व्रलिया विद् त्यकारामियजनकारापरितन है। > अजित् अथिमानमे ज्यस्य सत्य प्रत्युत्त मत्युः मत्युन्यनयात्रकार्यात् निः तमंत्रमावितमताभवं चित्तरंतवात्व मत्रहर्यात्मका नेस्यास्य वा ने चड प-१२॥५ स्वयत्रक्तिसा नात्मासम्बद्धाः गंत्रमाववाचकम्पासना ने स र्भवपावाद्यंचेरप्राधिरः प्राचना अविसार्योवर्माण्यिकारः पचनर्तिवयावाः कर्मफल्म तम्मीद्रोरतेर्ति आरायायायाने ष्पिकालियुनसंस्पृष्टः पुरुष तितिविरोषाः र्यानकीलाः री सर्वस्थात् हिस्सिनिविदेशः वेर्हमेववेद्यावेरातका व्यास्य प्राचित्रातस्याहः गयरहमिर्विस्तिम्नतः २५ पयाकर्याणीनच अतीमः यान्रत्यसातिः गतनान् ता चनना तरान म्याह्म देशी द्वयं यो जनमन्ति । यो भंग विवयमपिशवेगामकाक्ष स्यतिज्ञानयोरपोर्ष्यप Ell त्रसिह्यनामारः वेशा प्रवे । त्रमाश्राको र व्यापा Lal Bahadur Shastri Up Versity, Delhi. Digitized by Salvagya Sharada

11-1-1219 न सा तिति रितरव इतरात् गति का E वेत चनईयात् सइसातः सी गपाऽक्षेभः परेणेग्देवंद्यीः स्रान गः प्रापर्तिंग की वानिवारः रिवादवः परसाह्य ति तस्य साम्प्रभःशब्द्याच्याद्वमार वारमङ्ख्यं यतः र्याचः गक्तयामामामाम् गः ज्ञानने सञ्ज्ञानगन् मिलार्ना तस्यामन्या गंडल्यनहराविद्यामना ह्येयया जीकिति विषवावा जीवरंजदगत्वादादरं विने कान्मनामय नर्महाति ब्रीलादितयां नावसदि सारिग्णकश्यर्धः - मत्यमहादेखप्रमामा 本 मानं इलेप्रक्षाय ऋषं यहि रहिरण्यमभिवंयसी सावादित्यः तन्त्रत्यान समस्यान 1/2 यानमुना शिर्मपृष्ठित्यस्य तस्यादावात्याद तिरेहत्व d मत्त्रमं तरनं तर्गत्य प्रस्थ F र्तस्याय तम्बद्धाम् त्यं ह्नामत्य R एकं रहस्य माह्या च्याते । चार विहरहं श्राची जनिसारिय विवासी 77 11 इसस्य पुरत्यव्यः चातु यपुरत्यया E प्यनालाशहरः म्यगम्समान ज़रें भा लिवध्यपापं चंद्र इत्राही 7 j व्रस्तलोक क्रस्तलेक मित्रिभवा 1 निष्यपापिविध्यतिरंजनःपरम 死 ल्येज्याभिः सहत्य कारबद्धीभवति न्य शिद्धााप्तिकार्त्वाम् स्यान :परःपार्वमस्यातम्यक्षस्यनस्यापं Lal Behadur Shasth University, Delhi. Digitized by Sarvagya Marad Plant Harry TEE C

ام البوركاليد गपानयित्र. च्या पर महर त्रलस्इः ५, ज १०३ वा १०४ प व्यात विवाह क्रीविक्र -प्राइसिण्नमः त्मरीमनाराष्ट्राः न्मज्ञ बुद्ध व सानापक् वि नमस्तात्य) क निरहात्य चम्बिड्री 2542 तंत्र निसा म 2 522 月 २ -- शासासामवेर् १०१य ह 201 न्च न शेनरेया व र्श्या केन कड मन्ना जेमनी-पायमात्नाचा-त्र-प-ट या वी · त्राज्ञेबावीय प्रश्लाहेंसा या पापिव्य नेनन्यकोलं निस्यात्॥ 到初一 Bahadur Shastri Unversit de Guerrada Sharada Paeth

धारा तंभवति-सर्वेबामाञ्ज्ञारीना गेंद्र वैजानी वं भावां तरे विश्वित वर्ते पुर्त ं खरती सता रिश तिष्णा र एवत गर्नानुषा दुष्ठतामिति अनोविचित्रा अभिजल किए एकी एकिहें न क्रितेलता शिक्षिण विसमिहननेशा मिल नानसन्ने ने सापक हो। जि. ती ने कहा शह ग्रह्मराबीलातेमार्ज्ञलकाउसना क्रे बगनले अंग्रेशनागुर वोले के मार्ष Te वक्वें जला के विश्वास्थित स्वर्ष C गरीकाउभव होगा। कि रिष्टियो 3 T निहै सवर्मगां **शेष्यवोत्राक्षेभा** नेहें। क्रिल्यान ही होति प्रगड कर गङ्जकी मेर्गनलना शकि है का अजलप्रवाह सितिहें द्रीरदेखिये के क्तीकास्वढंकश्चातत्त्रमा उत्पन्तिक बसेसजानीयप्रवेश हर हो है। र्ब्रसमाप्त्रिश्वफलमितिपूर्वी चार्थेव्याखा 1 सिनादिति खारवाते च द्राविश वार्थे निम्ञिग्गगरंग्रेवतं ननमान धार्मन् दे गुक्रेन्द्नता प्राण्यते ॥ उत्तेन अगवद्गीता र एमिबुद्धयोगेनं येन मामुप्यां तिते॥ ल्युत्मभा बस्या सानदीयन भास्वताति॥ R नुलर्णः॥तथाच्यान्यस्मितः।वंद्याचाविद्या हि र्सि भूग ध्रवाम्तमम्भ्रते॥ अत्राविद्यापादेन त्रवाना विद्याश्वर च मिति स्पाणने ने .बा । यसवाष्ट्रयः त्रसविद्यामधिकायनार्वे 河 म्धान्यः पंषान्त्रयनायविद्यानेयगनेवि 127 हित्र बेर्विशेष्ठ जेर्जान हैं अलि विशेष्त िद्धातिन कर्यादिने क्याच्यात्न दे C-0. Lal Bahadur Shastr University, Delhi, Digitized by Sarvagya Shastr Batting Taran Restriction of Taran Batting Taran Batting

श्रामने भानुज्ञायनमः श्रीगुरु · भनगतननपालः कूरम्यालका विश्विशालः सर्वश्वीतात्रवालः स को वंखमतानुसारा प्रतिः पुराण्यक षाणेनात्पर्यनिवस्त्रेता "प्रथेष नित्रातपाद्यति। अतंच्यस्यंतरे। शनान् सर्वभूजानास्माने विस् शनाशिशंग्दानतेभ्वेननस्नरासभू -अलंचभगवङ्गीतायंगविष्भवाहिम् वित्रमाराष्ट्रायम्हवं त्रगन्ममाञ्चला ल्पन विरुध्या सेन्हि वेरणनेन ना निशयात्रयम् तः विजेत्वित कि प्रज्नितिमग्वान से भेपरा र्वषुकाः तथान्तयुक्तः यात्रम वलुमा बहैं सो मेरे- प्रेशः भीरत चा त्रं वाही । वित्र से वित्र सी त्रं व्यो पक्डमेरे बिनाकु हम हो। ति 'प्रचित्रं ब्रल्गाह पंका संबेद न प्रधा जिलनगत्मनषाप्रविश्यनमङ्गेर्यः श्रीताभजनगर्वस्वल्याल्यायोगस्या विरुधनाना बनास्य ते विसन् स्व रेऋएः परब्रह्मभून् धुरुषोत्तम् गिः प्रशेकहतामस्रोवतेक्षण।सर्मा तंगुहा वापरमे कामत्तं द्यान नेत्रलयतिरिक्तस्यकस्यविर्गन्ति कुरुपस्यरूपांतरघोगः शत्याः स्त्रातीयतथा सर्वस्रभाव त्वस्र नरविऽनेतापविनाश्चर्योत्रेः स मवर्ते । यर्षः सर्वभावां नार्

धारार महोवानम् अरवेहभगवीध्ये। चत्रधानितिहासपुरारंग पेचान हैवानिष्डिं वाको वाक्य मेका यन विद्यानभन्नविद्याथेसपदेवन (2)वेपानहताहा यथा ले तरारातमा न्रावेत वित्य जिसका हैरा जनतुमने मेरे शिषा को पाइ नेहका यथाग्रह्लकार्वः जिस्त्रवारग्रह नामध्येनेक बनेकामणित्र अवेदेखे ति ॥तिसो प्रवारहम इन्ह प्रश्लो के न हें । यद्य हा विवान अस्त्रान वे दिखा ह नोजवान(को त्येवस्का केयहर नुम्हलमारे पनिहास निश्मनवार तेरहें त्या नंने या यं तत्वां सा से जीत जैवाते ॥ अवराजा भीन म भी सबैग नैवंतरिनमरगोतम किप्जावर्तीभय धामतेश्रुक्याययद्यभाजनभागः प्र प्रस्पायो दूर्तवान् तमागतंगीतमंशजा सभामे-प्राथिसंत्राजाके उद्यायनामत्र है की वृज्ञाकर्वे वर्तमानया नी राजा का पुज्जे मेषाप्रहोताभयात्स्त्रीतमका श्रायेष गोतमभग इन् मृजावं स्वमान्य स्पमन् बाः प्रार्थवेषाः हेगीतमभगवान तुमपू है। की कामनार्थे - प्रये अंखगीकारवारी येही हैं ताह्यया गहेराजनमानुषंवितं तने निहा तेरेईरहीयह कर्नामया । किंत्र्यामेव्ह यथा सामेन वाचेमेम संबूध्यादेश त्यत ण्णवाणिमेरे वामारकेपासक ति व्यतंनः मजाकु बाबी दः स्वीवभ्रतिद्याया अतिस्राजी न्यार्थनविद्यां वक्तनव्येतिमत्वा तं भीतमं स्क्रिभा व यो चकार्भस्त्रवन्। गत्रवहाद्की हो। 河 ग्धाकाबालणकेप्रतिमतकही विभे 177 मर्वधानीब्राह्मणसे अवदेशमननार् कि छि। 元 गुगाइसत्रवारे त्राताक नी भया। (र्जः इ ्त्रवश्यकी मानवर कार्ए।शर्न al Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Salvedya Sharada 97

भारति लोक्या कार्गार भारति भार भगरः करहेसीकानेकालानीसगर् गर्गदेवयातस्य पित्यातस्य वपर्या क्ष वियोगस्ति । देवमार्गका श्रीरिक्त चेनेकारासाकलाहिं में मुकलिं! रकहकर त्रीरवीष्ठात्रस्मकहताह सोई भिजेक्स्रिप्यथायनप्रकरेणनेसंपू ने कमा वहता अनं तमनुष्य जा ने इर्हे न्हींपहांचा भरामही ये हवणा बतार एहें गावर्तीति पंचनं प्रहतिवेत्यति ॥ इसम्बती रमकहताहे पूर्वताहे ॥ यथावेत्र प्रकारिणा व्या-त्रामहोत्रसाधनभूनाः त्रनंतरंपूर्वी समाग्रताद्वाद्वाका जाउताह तायास ासातापुरूषवच्यः पुरूषशृब्दवाचाप नायां यवा प्रस्मप्रहताहै की मार्ड्सपा वयंकरते हैं येरमन्यवाण वास्त्राया यतानाहि इसी प्रकार दुधमे छत गित्रहोत्रवासाधनभूतः प्रजामहोस ाननसंख्त दुधमेर हे अद्वाकनकरें मीवानीबीर्यरूप॰ प्राहुनीमाहमनवार भय्त्रापूरुवा उसस्या स्प्रस्था वासप् या सावयाँ कार्या है इस अकार राजा वी वे मसंप्रधात तरहेन मानेइत्यर्थः हैरा नाताः नहां जानता । । अयोति । अपोवनगः त यवीचळा उत्तानिस जोत् । प्रनजीन रहें वह नासा । बाही मानमस्य स्थान्य थे वायंमनाषा थी। सिनीति ब्रुवाति त्यवंराशा गायितः श्रीतक्ति गणनु उधंस्थाने पेपाया वनकेनुकाणिना॰ प्रावृतानया उपस्ति॰ जी नामाऽनिष्णळा वाचा इन्या सने म हा लेव ग्यमित्पव्रवीदुक्तवान् कायमेतत्। वया विद्याषाभा भूगोकार्करोनिऋयाव वारपेवार्ताहै॥यताराज्यत्यवंधुःराजेन्याः । करनामया । मामा पंच मंखा बान प्रज विकरपृद्धि । सीयां प्रमानां मध्ये रेणा चेता तिर्गतना शतना गामेसएकप्रकाज्यको। तिनी ahadur Shastri University, Denni. Digitized by Salvasva Starada Peetham

तवंठाउटवं अजावामि नेपवार्वि तथाच एतस्यवाशरस्य त्रशामने जा भीत्या भवातपतिस्वः भवादेर्ष्यवायुष्य स्रुधाः सतात्। तथा च ज्रितः। नाताग्रशतभागरं विज्ञेयः सचास्यन-स्यायक स्यते ॥ क्वानाः पित्पाद्यनिषदास्तं परमात्मतो निषिद्व भंग प्रतर्वयर्था इनस्तराद्यकि गर्वहरूंग नो वं सप्रधीसहश्रानमार्वद रमेमनो मात्रेण्जन्यम् वषा सादीर्पि कु क्लिक्रिकेरपीदिये: मनसातु प्रसन्तेन नमनु चित्रयेत् ॥ अधितितः। ध्यं शे उ भन्न ४० मु १ । यदने ग्राम इका पृते दिन् ध्रमाराजिथंराजैरपरपश्रंपरपत्ता द्यान्यर होसरी मासेभ्यः पित्र लीकं पितृ लीका शकाशमान नेतंदेवाभस्यं तितस्त्र-यावसंपातम् वतं कारामाकारगद्यं वार्षम् वाध्रमीभव्ष भवतिमेघीभूत्वा प्रवर्वति इह ब्रीहिषवा नायंतेऽतोये खलुश्नेष्यप्यत्यापां नित्रस्थ तस्हर्मणायचणाभ्यासाह वोभी वा इतिपवा भिवा वेश्यवा भिवा य वपूर्वायानिमाप छेर्न ॥ ग्रीकाकारोति॥ ॰ त्रस्थाकायमास्याभास्या। अस्यकायुत्रं नास् 9न्न नाह्येय । वैचालाना ननपराना सहि जाओंकी समाते न जान्ता भवा । ते जागत जै नुकत्ताहः प्रवाहणानामती जीवनस्यापरे अयाजा जीवंशतिका पुत्रा जैवंतिवाहाः वालोपिताः, विश्वयस्त शिख्वानी है शिक्षावर्नेवाला हः येवहताभया। वुना ॰ प्रनाक्षिक्रास्मितिमाव्यमितिम्ब्रमा पृक्वति।।उरेककिनमेसराजापुक्रताहः क्राप्तित हिता स्माल्ला चा रूप ई मना इत्येवम्त्राभाषाम्याम्य हति केमा नलीकते तलेंडपर प्रजाजांजाद ज्ञिक्तः इतरहाकुमार् कराधा 'नर्एंनजाने इत्यर्जः हे । भे COV LI Bahadur Shastri University Flesse Transcorpt Servagy a Shaka नाउंग वरान प्रकार

तीनमासीरित्यर्थः तथाच छतिः तमः शासीतम गक्तासीहतग्व-प्रत्रतातम् प्रत्यश्रमकलाष्ठाण ते नथा उप्यतेभनदे देतिहैं। व्याकतभासीत्।। त्वासी द्वासिया । शासी दिल्य छ सञ्छ्वेत ग्रुपर्वतः प्रथमार्थे तम्ससकाय्यी सम पार्तनः प्रवणाव्यानानंतरं खर्णभू त्रशरपादगहं करोन्तं नतं इत्रत्त्री व्वक गंग्याभवतिहाराभग्रेतिहाराध्याः य तम्पासिदं सर्वे गति स्थ लेना त्यादिनः सप्रहा स्युतिगणतस्मा ज्ञायते प्राएण मनः प्रवेदिया जा गधारियाग्रमनश्रक्षक्रितियक्षिक्वायुगयन्त्रा नाइसाइति मनसः युवीमहंकारतः ने नि का व्यक्तिग्री श्रमम् । तथा चतित्राधीय विवर्ता। भ्यः शकाशाद्यं वाचारिकः प्रकारिपः दिल्किनए सार क्रिक्निमा द्वारिक स्वद्वां ने भः इत्याद्यात्रमं व्यक्तिम् व्यति ॥ व्यक्ति सामबंद ।। तथाच क्रातिः। सत्यवाचोदेवा ाचम्रातेः त्रास्माग्रास्मम्बमासात् इत्याध ग्रहमन हमधेन प्रस्थाऽभवत्।। गविराजपस्त्रसम् : हिस्एं काना-प्रधेन प्रस्थानातः अर्थनसी अपुरूषितिवान्। ऋतिक्रातती विगडमा रिश्तमारापुर्ता बामानसा अग्र कि तिहा नयाहमनः असंस्था तुर्ने यसम्य निष्यति नचेरपानिपाः तर्तं सःवे माध्वेनीये - > प्र-१९ म पाश है शीर्वे सप्न हसाया अस्य देवी पत्याँ शाः प्राविवेशास्त्र।। गमास्वनपा बोध खेरते नात्यय

तवहाउरवे अजावामिर नेपवाचि गणरहें ये में धन प्रतिहें ये हमेरे म ह्येह्समक् कृद्ध निवं ने नृहा थिसर भे नगर्मित्यता शाताही नवनागं महें उसी उसी काममेलग जाते हैं । सार् मन्यसेले कर पश्रवों भीरजान है स्वलाने हे यानिसंसारमे जन्महीना अं हैखये जिसतरे कर्मवासना के वसते थे हमकहल हे के जब इसकी कर्म खपर यहत्यक्सम्भूषिमसेनागकरवेठाहा वासनाकेवसनवेधार्वाउठवेढमाहे उण्यादनायह नाराचार नागनाहै नव इस काहिनामसी नित्र । स्रुतिरपारः इरेने तमश्रहेनग्णवत्याप्रकृतिविर्द्या पराधा-प्रध्यहाए-मम्बार्यते एकः अति अहिविचातार्वस्तिविपारेलापारि श्यांतीत्यारिसात्रेवातालंशानसापिरे ड त्यंतरिणवगम्यते वायं विशानम्यः प्राणि र्गनेचः शतिबात्तीद्वावनावीकातीकावः देनम्यतंसर्वपापे । श्रातः सम्ब्रह्माः सर् ब्रह्मश्राभागमात्रात्र सर्विवित्वरं त्रात कतयातन्द्वाश्यप्मातित्व सद्दारवातया वर्तिः मगत्सर्वशाराने तवा तरात्माममचयवा न्यदेह भवस्यामनते जसः तस्या इत्ने न्यसिस्य ग्रीसित श्विनांत्रसर्गरारानानगमात्गमात्।। प्राचि स्यायनेपूर्वनेनारायणःस्यनः क्षेंग्रेग्ड पन वास्यियतरः सम्मिर्शनानेन वित्रत्वोकेना व नानिर्देशये गान्येनिस्तीनलयने अभयंत्रात ज्यां मतर्ज क्ते अधातस्य भवा मत्रीति जीववसिणानंदे आयहश्तेचेत् तता "प्रत्रखिल्य हो दो दिश कियते न ते श्र बाबीस खनाद्रमंनऋ रोखेण प्रमान वते स्थात्यशनाभ्यां च श्रधिवं नुभे दाने दाप-चातमः इत्यादिश्वातेस्यतिस्त्रान व्यायं प्राते संग्रास्थानं विस्तिति शाधा ण नध्नियते "अतिहेश्ये विहाचित्सनाभू CRETT

रात्राहितर वादित्यर्थः ननभाषा "केंट्य (केनवना दिनेशरीर्वाउत्यान उर नाना व शतो जा ग रूप हो कराफिर नाग्रत में जाने का नया ज तिसञ्जूषे से ईप ज्ञरह जा ना यो ज्य खा। इस सं रें । केन्ही नहीं समुद्री ने पड़ा रहि माना थी ज्या ाम अप्रीमेष गहे सब बात स्थान है बाहस वके कानिस्लताहे इसा वाहाने वाहलतरू पर्स जिन्दरकरवेठा हो जा ना हिस्से प्रभाश कु रा नापाविद्यतभावार्यस्य है से विपर्द लोजा रिशकाविपरिलीपनिहितानाश्चानिहोता - शेरराकरिहोतिहे शेरराकर एयहा ताह हशावर हिवाना शन सिंहाता भीर र प्र नुनहेरन्या एं मन्द्रासिन्न स्काइ सकते हैं ॰ डो । हत्रवरात्रीरघंडपरादिनानारू पषद्यप वस्थामेप्राप्तकुन्तवस्थाना ज्ञान उद्योगनिक हो इरुगेना का ना प्राप्त प्रमित्त हों हो ता है - ओ धये ह्यारी रघडमटा दिपदा छो का ना या हा सिमेगशका प्राप्ति ताहे। तो किर्नाह संख रिकस तरह देखताहै। बाजह तहे के समान सञ्चार जनस्य मादित्या संस्था साम्या साम्या नानार्यस्यूलपरार्थस्सभप्रारीर्यानस्यूल ह उरका समाप्रक हते है साउस स्याप्त्री ने समको वहिंसुनागहराब्रास्त्रीमन केत्रातिसजीवके कल्याकापेदाकताहेसाहराज्येर उत्ती दरी प्रवेश्रहर्हर्नानारूपवाध्यकावाभिहें बेह गरियेहहूचाहे मेरिका गराके गर्वा पतिमा गुष्तिनेलयहोकराषे राज्यहोना स्नीग अविस्थल परायवंस जला शय. विधिमनसभसमुशयस शिमेलयहाँ जाता हजन यूलपरार्च उस्कानास हो जाता हुने प्रोर्ह स्थामन होता तो जवपूर्वाध्या मिकसंवेधा भवसे तत्वर्भ निवानों बात मनमेषाय रखीहें जाना बामिद [सनावर्वे वंधा ६वासी गया ती जवसी गया प्रंनुवासनाकानारानिह वावोहसरेवका नकोजव ब्रलजोह्याहे देखनाही तबही येह Barradur Shasuru Gersti Del Appil Appil Appil a enarava Peetham

ापुत नहें। स्ट्रिक्ट किंग लो हो रवा ली नेदा योगिमावः भाषाः। जरमार्थाः गाः प्रत काम्यवसंदेखी दोहजीकर्म नाष्ट्रमेना प्रसेवा छ हत्य हो बार् <sup>२</sup> त्रण्सने घन डेना दला वरस मेत्रवेश हो के प्रस्क्रियर नर्स ह प.लिश्लमसंक्रमावात्वे हिदरा के मिन देवाता ते हैं - प्रव पापकारशकपुरुपकार्मे अ निह्रवन के इस ए खिवर भिरे -त्रवसमागानववात ह्वापवागयातवदो हन्त्र स्कालि स्कासंबंधहें ने तिउसको खाया हानाहेजन द्वानव्वाहरता १६ विक्री िउद्यासनि इधिपुरूष डाल्याहे अस्टेस्डिल र्सो प्रकार-प्रध्यामिकसं से शिवद्यार उत रमेशदेशतादियासप शतम्बद्याः निमेत्राप्ततोवारमः खानेसेनेसावाम निफलपुरिं भवसमग्रेष्ण स्त्रांका वेदांका स्त्रुग भाइयोद्समुहतालेकी केंग्रिकी स्त्रवैदें।परख्यालकरोगे छं हे त दामविद्ः समीसंयदामहः (हिका) हैसं खावितित्तस्य खेत्रमणिसंपर्त्राण्यलय शतिनावेश्नीजातीय्रे विभूतनात्।भाषागहे यानित्रलयवस्थामेसतानेस्कानेस्कानेस्कानेस् जवजायतः प्रवस्थामे आते है तब हमसत सके वेषु निर्निसक ने एकि भूतनान् एक स्यादिन्यनः जाह गतेनी वाः इहं लो के तेष्ठिये मिह्नाबा वृक्तावा वर हो वा की हो वा प्रते जा व यञ्चमाद्यनयमस्पाभवंतित्रनेपः नामा मानाः जलाजसमाजानस्या ज्यानिक्त्यान परात

न वादित्यर्थः ननुभाषाः क किने - राज्यानार्यात्वा अस्मिनित तः त्रीयधीवना शयति रूपरोवार यारास्परोकर जलधाराकी न्यार् तायांनी या उसपानी किधार के जा एखपरागरति कुळ्के हक्षिर्य की धाराके त्राम्मयहो कर यहा प्राची ल-प्रीयजीवनाश्यमित्रीपत्लेर भूतमल अन्तउन् आत्रयनम् भिष् र्यमेवोह्यमे श्रम्भ प्रत्यम्पनि देवज्ञाहकर्मज्ञाजलक्पहोकर उस् अन्त नपनी वृद्धि - प्रकल के रिक्त करें वं प्रस्भात गुम्लारेमई आहे अबलपे हारीगई है लायाजनकाउम्हार्वासेवडावडीम्सी वितिलानिमधाके नित्य आई कार्गा है थाउत्तरभ्यतरोत्रात्तीते व्यपार्वण निगलनेलगगये हो स्यावशा २ है वरेचारों के सा के अंदो न्यगर न नंदर नुपाधिक ने ज नो हो गेउन्ह बचरवारकोरोहलेनाहे वडा॰ प्रपति भके। एक जार्भी के कहने से अपने लिया- प्ररेष्ट्रीरनरी कुरू समग्री ासममलेनाचा रत्नामलपं बांकी जो नाण्त्रपत्मासन्त्रःसानाहिनदेखानः नेसंखलकति। त्रेधकृपमिछीर एउसपरमात्मानेनुम्हारे त्रंधनार हमारेग्झाधीनविषाहः देषाया । प्रव सुनावातं वधिकालगावा॥ > प्रता > प्र खिल्वितिखं दुर्निष्प्रपतरं त्रेत्रेकस सेनान ज्यपत्र पति दुग्निज्यपत्तनरे पः काष्ट्रविद्धकाराधित्रः प्रनेशामिस जात्ने स्त्रीयो नीरेतः १से चित्त तदात्र प मिन्यानिस्यानिस्मिन्द्रमार्वित्राहित्यार्थिता विकास Lauranti California Delhi. Digitized by Sirvayya

ल ग *5*वाहेभ्त्रसंबेड्ननीवालो॰ब्रोरवालींमेदा मिस्वाइन्द्रादिदेवनापानवतिहे देखिय र्तनेशनेवधेनहांपरइस असतवाधरहे तग्रणवधनारीगा। इसी तर्हसे पृथ्व पंचा जित्र पुरूष रूप जा जाने पासिया ती जा है 4 55 रिनस्नरी हं बितिष्य सीतर देव चाजि पुन्यमनमाहः तम्सन्तिति॥संपत्तन्यनेनास्य यावत्सेपात्रेयावत्वर्भतम् हंतासंख्यं अहरे मन्यनकर्मणण्नमेनवनेमाणमध्यानेम ना है इस्ती नस्पर्ती नमे निसंवर्तसी वर्ग है वासंकरित्वे हुने तिसर्व इमाके मंडल कियाह्वानाभागहेवामीका उसकी नवा नमंनदियंत्रावर्णणाविषामार्गमसाइ किसम्बग्धः शानाहे मन्यावरोग बच्ने वगमनब्रुगमनेस्याप्यां व्यवस्था >श्रवकतनेहेके त्रिस्त्रकार इसलोकः २११गा-जाजाभिडनस्पतिश्रमस् युक्ती मनम्तस्य चः भावार्यहे हैसी वादिनार्स भीगने लिये जामताहै जातेहे ३ लाजनमन ही होता साजानना तेहै॥नमेनाध्वानमाहः नावाशिनि विलीना भिरिष्दः क्तीं शाकाशंत्रतिष मस्वभावानन्ध्रमग्बध्रमाभूत्वाऽभ्रो भवातिमधीभू चोकमी प्रवर्षधीरारू व नो चंड्मंडलहें अस्मे देहधारण वर्ने के लि कमेकिसमाप्तहोने परिपरवागि वामी नर्मनोहेवाहा सेचंड्मंडलसे आकाष्ट्र >त्रातेहें फिरवायुह्यपहा करधूममिकि लमिलते है। करवाहबदल वेड वार् लनाहेवर्यनेकात यारहो जाता है विह एष्ट्रिजीनसियंचा जिमेगिनगरहेरसप् र्मगिरतेरे ॥ अतो अस्मानदी एक मी यो ध्यवस्पोतियमात्रायाद्त्येवंत्रज , धीनपूर्वासे छाजातिस्ळावरे संदि तिलभेतः इतियान्त्र॥भाषाण्यस्याति

115 िन्जातद्वानामन्त्रभूतंसोमंदेवाइन्युस्योभ ल नःशतियावत्णमाया।। येहनो चेद्रमा श्ररतरू नःताषा-त्रारंतिहै-श्रीरयेहचे६मा-त्रारतहपत्रा भृ प्रनहें भावार्ष ने हैं के मे तिहार मानु ब्य व्यानी श्रमकारवाकराने वने हैं इसी क्रियाकराज्ञेब तेहें गरेखी भाइ अनजानली गो िष्रीरः प्रमानसे १ उन्ह्या जन्म है। १ सी नरहरे ने तिहमारा उत्पतिहै देखना हो गावी ॰ प्रनावी ग-त्रपने स्वेह वेहा चसे पंचा जिमेह मन कियेह ग्राज्ञवतास्त्रीरजोकुछउस्तेनामसेपुत्रपाकी ननवाराते हें बोहर मनकिया ह्वाउ के नाम नवहनः त्राहतरहसोधन्त्राभनास्माहिहेप वं चाञ्चवेहै।जल। एथिकी।।पुरूष।स्रगाया 1यहै गे पुर अपने जिते हुने या पी छे प्रजादि -मनकहतेबिनव्स्निनोक्छ्रहोवे अस्तापा गुरालनेसेयार्सराजलस्याक्रिकेट वंबर्ता का में भारत लाग मेया कि मी हिनाडां ही इसपंचा जिने ने ने हिन्द्व जिसन जितसे जेरेंगे बाहे छान्स जाते त्रापुरुषके छसमेपाइह इपुरुष्ठा द्वाराध ।यातर्वनिवयाह्वाजीपारतयाञ्जीरवस्यस्य उराजिनेराजिलेक्पेसमेपहास्यानरहीरणयन वेसंबस्ससिप्ततोकमेप्यत्तो वसं वाकाश ष्ट्रालर्णकाराजाराजासमामकोर्यु रेक देव कायानो भ्रोरनल उस्केनाम डालो ६६वरा प मिर्गिमामेहा खसे जता १ ख ब्रास्तण पुरुष इ । उसचंद्र लोक असतलोक में अने तमुना मिल रिक्निज्ञकोन्हतकरे तारे यहां आनकरप कार्ह समजामाल वाहाय (नयार रहता है जैक मतः जीकीश्मस्विद्यात्वारेका वाहीपर जे तिक्रिंश्रीलांके अधेकासम्माना चाहियक क्यायहे "अरंभाइ अस्तमेत्रलमे असो ई देख पांचक पाजिम गत्या ना इति से भवा जिसेएजिमे-प्रधराजिसेअपरातवरसताहै॥ तेसभवृधिकोत्राप्तरोत्तर्भे असी अस्ति विश्व राकदानानरा जेराहवाहमन निका

भाया।। अञ्चलम्बर्जितिनपं ज्ञापियां सेया <sup>२</sup>त्रपनेगभिद्यारणकाति है वेयु के यह अति है॥ अयता त्रयमत्त्र यत्र ज्ञानिक्वयतित्र वेग्रहस्थाइन्यययो सक्तमणवं चाज्यद्या नब्बारल्यसङ्घापुरः सरं तप्रयासने नप् तेसवे अधिष्य चिरायेपानि नोदेव नामि लिवियाम्न का द्वापायाण-प्रवासम्भ केपरलाकमेजानेवालपुरुषांकिविचा कहाजापंचा गित्रक्रम इसकी जीन सेर्र खने हैं वानवस्थ जीरसंन्यासिजीनसेवनमेएका तान्पर्यक्रतितेहेवात्त्रम् तिनेहे के व्ताकात्राप्रदेशिक वानित्राकाशमेलय डांनगीतः पत्यसीकांतानिह्ययतः एवंकिन नमुलाक्त्रक्लकर्मणं पर्यानमाहः ध रसाकहाहेब्रसाडके॰ प्रश्रस्यलीक लीवतवत्वले जातेरे । कीनवले ज्यं 3पा प्रमासाहितकनिकोग्रामें हैं उसके कले बालिको चित्रकारी एति । अवस्ति। तस्माति अप्रदेशम्यायाहिकर्मण्यहतं वर्षतं राजे अस्य अया शामानगति स्वास्था द्वेपारं ग्रहास्वाहे - जोरंड्स्यूर्नयानी ख्रांतस्मार्ने -लेकर इचार्गन हे ने हें जीर भ छरू। गीसे न उपासनाकनिसे मनस्तिते देशानि रहजातेहें- श्रीभोगतेहेंसी देखा ॥ दर्शनविस मध्मसंभवंति प्रतिपद्यते ध्रमारुगित्रं तथा ध् िकारा ब्रेंदे वता प्रश्ति पदां ते तथारा ब्रेस्प पनाधान्यएमासानशनिण्यस्त्रीण्यस्त्रार ना असिपद्यंते॥भाषाण की की इश्नव जितिही मेराग्तसंध्रममेधूमका अधिस्वतामे श्राप साबिसे काले पहाने प्रवेशाही नाहे - प्रपरपहाँ दिगको नाहे तिससमिति वनामही ना केर संवसरवयवयण्यासान्वत्रा अपिसेवत्र ष्रणासदेवताभ्यः पित्ते लोकं पित्तो वाक्र मावितिभ्राहः॥भाषाद्शिणमार्गकोद्धिय राद्शानिहिष्ताहै अयम हमहोनेष्ते ए तेताहे इस वास्त्र द्विण्यनसे उत्रमार्ग नेके प्रयं उत्रायन मेत्रवेश हो कर पितृ हि प्रवहचताहै? र नंजानीही

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Pestat

र्ययहाँ निसक्वाणसमिङ्गहें - त्रोरप्राणध्यहे गरहे भीरकानं नगरहे तिसपुरूब द्वां अ निस-प्रमानिक्षनसर्तिक्वे ये होता है।तस प्रतिसंस्युक्ञाकार्यावणमानियात्र्याः। विनामका । अप्रिया हमनी गाये हमाना म्त्रायसम्बद्धमंत्रयतिस्योभोनिशर्च स्युतिगानास्मनग्नीदेवारिने जुड़ाते नस्या )पद्वमंत्रपतिस्थासराग याक्तार्थं संकेत विकरोति श्रामनंदनस्तिकर्मण्डसनाःस्वत ।कार्वितानम्ब्रुम्लियन्त्रिति निस्निक्ति निज्ञर्वासंक्रतका कता है जिसकाल मायोनि क्रिकाके आजंह कर्क कियो के में भी गया उत्सर्वताकहे सानव्यकहे असनहोते हैं। समुपसंहरति शति तिस्येवं नुपंच नामा ापपुरूषन्यसः पुरूषशय्या न्याभनात चामित्रया के उपदेशक की न्यायित , चत्रयमत तीपत्रस्ति ग्वंयस्थात्यात्व व्वव गुज्जे श्रीयति व्येष्ठर्मिक उत्पात्य्विक रतिस बिंद्धां पूर्वीका जाये वसपत्र काला यस बर्ध हतार्थावानवामासानेतर्गहः कुहोता क्रांक्रामयतितान् नालंगंगंतः शापाला मयते बाह्य की मिया वे जा तो पावस्य प्रश्नाति हो ए । असे ने ने मिया ने ने ने निया ः पुत्रार्योऽ सक्ति तित्र मग्ने चर्ना स्वर्थः शयमेपडी पुरुषवेशकाशमेशम्त्रकीयोक्तिमा कितिपयाह्यार्थारः वानवलमासतं इतंतर नीनिसंपूर्ण भेगनहासी वा वा बतय थेत् कु गर इन्द्रात्रेरणसे अथवाकमिति प्ररणसे निइसप्रकार उत्पनहीने वा जामने वाला जोप किसायतिततेकालनलक इसका वितान विगानार्मेनगरे पिछसे असग्ति एए प्रम नका परलोक के प्रतिकर्त के बच्च ते हरव व्रकेश्रेनसमेमेकर्नकन्नेकनामेन>प्रके मानाअचितहै लेजाने हैं ग्रन्तः यत्तरात्री से अध्वे के सका शनियहों > त्राया ॥ की की त्रसन्ते। भवत्यतः स्वयान्यत्रमापा शिकदानानराजेराह्याह

lus मनययामामनद्सामन्ना चमेन्ही छ। अस्ताकीभीतमप्रतिगहेगीतम् प्रसीवायुं हेगीतमयेजीसर्गहेर्सीको नेहहमन ब्रह्मोसपंचा जित्वर्गनक ति है वहले हैं वसमिधवासिमारेतिर्षिकर्तया। भेस्यत्वकडीह्यहे नेस्य अप्रहातिहा है -श्रेरस्यकी विगिध्यमहै। ११ प्रहः दिवसी द धूमसेत्रद्यदभङ्ग्राजित्रस्कात्रकासहै।। च् र्विर्यिकर्न्याः। प्रार्योजव-प्रजि होजाता श्रीरुषंगारवा कि रहता हः देरे माप्रभङ्गातहोगइत्व प्रवास्त्रिनचेड वाशिबंद्भाः त्रंग राहेश नहात्राति विस्कृ २१ जीनहा अहें नो रिजंगारेहें। तास्म जेतास जमानत्राणा-त्राधिहोवेकसम्प्रमापन्ताः कास्त्वमावसायन्तामाज्यते त्राकृतिह मंडलवर्ति रिद्वलयवान्यकाशस्पः ह विकासकी अस्तिस्त्र स्ति होता । जिन्हार्वता जेहेय जमान वें जाएं। र्वे अञ्चलपहोकरञ्जयकाय्से छोटा स्त्री तिसञ्चन्ध्य-त्राहतकेविद्येत्रोने वकासस्विता भया तिसं नेय त्यन समामसाजा अवसरे पर्जन्या जीहतः वर्षास्याजिमेहननवारिमेराक्रेक्प पर्न्यो रथापुप्राचिमानीर्वताण्यन्। जीनमा निह्वर्या उपकर्णि प्रमानी है तवव्यक्तितिहेईसीज्ञ स्तेवद्धः बाहेर उल्लिहेग इसवासे पर्न यो विभाग गस्यवाष्ट्रसम्बद्धाः तस्यवाष्ट्रस्य श्वियुर्धिः ज्ञाविज्ञालेत्रवास्यानी > अ। या नी इन्द्रकी खड़गतन्त्र वा रथे ही न सकते हैं १० इस्त्र भी विस्कृतिगा १० ई. सामध्यानं जुर्ति। तिस् प्राप्तिम तर्विष्ट्रंसंभवति॥ तिष्वारतकेलमः त्यानंवत्ररग्वलित्वाक्राध्योग स्कृतिगातिमिन्तेतिस्म नक्षेरिवादि ग-प्राहेगीतमयेषुरूष पृथिनीतुम्हा श्वाकाशोध्यमिद्वेश्वरसात्रित्रकाशाहे गारिह एडस् अतिक विशेष न ता व होताहै॥ प्रयोवावगोतमा जिल्ला CC Harbanadur Shastri University, Delhi. Dignized D

न्यपहरें भने हायिन वार्थमातः करें माच्रनकायः मकर्तव्यं प्रगाच्रत् मुरांम्य प्रितिस्ततः सर्साममेशिका रहाने देशविशेषामिकामिक )पशुरुष मंज्ञमज्यता वृष्युता । अविशिस्नु द्वानु पाछ्युनात् "मेरायावनीविद्रविधाः नेंट्य धरु ।। व्हेता - २२ के अपनित्र मिलाई म प्यावर्नर्शं परितानानिति ह्यानिह म र्वनद्यार्यदन्तरम् तद्व य नेंडाचसते॥११ इस्रोप्सन । हि॰ भ नेका मानिया समया मध्ये ग्राह्म रिन्त्र देशहः शत्र सेनकहैं।। मत्याह गमरिल्य नापुत्तम् कोश्रिति जिल्लासमिन ह्यांने इसिन तिवलात्कारे जनसु-प्राचीतेप्रतिवरो। मारिसेदेश प्रसिक्षिया॥ वा शार्य जनमनः संसं चित्रं यो यो सीरन सित्रादिर्शनातस्य त्रास्त्रास्य सन्ताश् Bahadurehadha Angun Hojirad by Sarvagya Shar

म्हाक्जान्त्रभ नो॰ क्रांर्वा॰३ती जार्वस्थानाविष्। व मनवान होता तिएति प्रक्रताचारे हं जिसहन्ति है॥ श्रीर श्राच्यश्रवाबे स्थाउपर हे जिस्का? प्राच्या व ते दिला ॰ प्रासम्बान् मवारेवा तर शिभवन ख्य-वि-वि-वि योद्धायनस्यंत्रस्य सरवं ती हे यह ते नितिंदेशं अतार्यः सरस्वातीहम्बद्धतान वर्तरेशमारः प्रहे - श्रीर ने शर्शिकारी। यमाडेगः प्राची वतः वाः जायी: >त्राव्ये शाक्तां ऋ-अ-इ४ मे १९ में वे बेरा भनः त्रः हिः स्ता २०॥एनद्रश्राप्तस्य स्त्री। पृथ्वियासर्वमानवाः शिकाः कुरू त्मनीन्या शासीयमा चारेशिक

7 रपह रग्रमसमिव ५, ४, नाननेवालिही TAE JO त्रिणकरकहाताह-प्रवित्राणीची ने गत्वनी जाकी के तिस्वतंवे व । इस्तान मजान॥देखा॰ प्रक्रिमेलक प्रधान ्रंग्सः प्रतरे भानी बीजा असिमाही निहे ही एजा पाँची ता। तस्यद्य त्री वाज्येरा हित्यरो नर्जा। भेतरम् । यः किक्जीः ध्रम इति वित्येत्॥ अ॥ है है विक्रिय पासीता जा जी रहिन की है से इ । पर्देश रा-त्रकाशभ्तां मंहत्वातमा-वंगारो मिनुन्म नातिहै तन अका श वाह्नात्र खयात्नवाराजवार्नस्याज्ञस विक्तिगं भेगारा स्पवाकीरहताहे इस त्रमा॰ प्रयोक्ण शति चित्र वृत्। । प्रा इविभिन्यक्षाकलन्ए युलावामा हैवाय एसाह्यः ऋद्वायाभावितामप रावे ती िब्सतेनस्यात्राभाइतेः,सोमाराजांचेर् । भवात तजा पायं प्रमान शारी येना नियम कार्सविवासलस्य किर्वासी सामा ैफाइवरूपहोनेकेवासी अध्यति आर्सीक न्त्रयाच्चेत्रवास्त्र-प्राधातका (भनकतिभये प्रमाचेद्रमाने में इलामे र फ़िल्य सान ने दशरीर उसन होता अध्वार देवेता भवा इनके विणयामणम्म द्यार् । । । । । ए, अभानागया ॥ पर्निया वावश्रीतवा गत नेत्रनामानस्यप्रानसान्वाद्वायुसि ।।वर्षा बला-प्रामिहिमचवहोत्ततपं नियं प्रामिही विता । त्राज्यते । जीर जन्त्र सम्पर्य स्त्रातिक या नाम्यान्यात्रीतमस्त्रविष्ट्राणहे। विकारिगड संधिमा । बदल ध्रमहै ॥ भी में जानलीहरूप्राज्यकाचार्ना। प्रशानरंगारा। ग्गारहे जिस्कारामजीते वेडपाइ वाला का ने राम जिला येही चे गार है ए राम स्मिन जेता है वा च्यित्वता असतका हमन बर्ति। ये। तस्या अह मिनवाही निर्हे। पृष्यिनी वागीतमाति ति । वरिवरिक्रांगारा प्रानातरिक्रावि अन्यं ज्यातितस्याः प्राहतर्नथ्यं भन्तेत रेन्द्राजिह तिस्कासंबन्धरसम्बद्धि स्विद्या ने जारि जा बात रिष्ट्रा बे का भावाहमनवर्ने दे तिसहमनस् अन्त गत्र यवाजवस्पित माणि धुमा जिस् । च Parastrumversity, Delhi. Buguled by Salvaloval Skarada Peginam तं समुख्याकारणायायम् मतं इत्याहः

हें नी तमयेपुरूष भिनुम्हा रिजानो न्त्रीरित्रका ज्ञाका शहें न्त्री ने जीरवान्त्र जिनदेवंता जनने की हमने वाति है। रतिवर्वको कास्त्र अपितिक यात्रियुरूयर्सस्<del>येव्हातार्थ</del> 90 वायावाव्या तमा जित्तस्याउपः वह्तः करमन्त्रामारा अधिवयः त्या-त्राहनर्गर्गर्ग्यस्त्रव्तिरंगा क्रीनियहाँ ना वेतर मध्ये इस वा वा क नाःरंगाउका-त्राध्वाक्तिकागः प्रची साग्रहासि विसाधना या कर्न कर्न के जेनरमध्यमाभागकर्ताह तिस् निसंउत्पन्ममञ्जानामुखकालब्रिक्त शवपवाजिविद्यापरेशेनानिकीतंपेची ६ नोरेनास्पार्वाह्तायं। त्रक्ता-ड नोविवंचमः त्रात्रायाखातः इसम्ब ची गर्नन्त्र स्त्री गरहरा करोह व्यनस्थानु व्यन्ति । स्थान्य । विविश्वसानियार मेरेण्य उत्वेति। स पुरूषात्वाङ्चन जगन्य गण्डाम्यो वायायव्ययाव्याकातनम् सः <sup>7</sup>प्रयाने जीन न जानी भारा स्थाने नरं षयान्यभीतितायः ययतंत्रीत्ति द्रश्निद्रश्नितोऽस्मञ्जूज्ञामा मेन्हरं निनयंति॥ अ। सोनेन्द्राभी उसवंदस उठा जान लगसानेरा माता कि के खिन श्यमक की हुवा इति श्चिमभ्रमणकर्नाहे शाबनवमीन जववार्गतेकल ता अत्यतहोता है तिक क्षंहे जिन निकंकी नुसार रसाई उम्राम्भागनिहे उत्ते ईकालतका विष् प्रस्थको प्रभते परेह ने पुरुष को लानेके नासिर्मनगरसेना हर 'अग्निमे त्रवेशनार्ने ने नामिन् खे: सकाक्राहित:>प्रागत:\ प्राप्ति दिनामेण्यत ऋपंचध्योऽजिम्स

र्यापर । क्षत्व अस्य तता ता है इस वास्ते अ अ अ इस की गरहें मई इसनता नाहे । अध्यामी वा जाना ना भूत-द्रंबामित गति त्राय देशो क गामिना मध्ये पंकरा भवर्ये विमे न्त्रग्रहस्या न अपुर्वा ने न्यासि त्माने संधिक्षे में तात्पर्य युका भवति ते ने मेत्रल । भसंभवंति प्राष्ट्रवाती त्यायुपकास क् ग्रेरतिसरेष्ठस्रकोतिक्षणण्यकेति ) यहुँ तेयुगरहस्या जानसेगरहरस्य है इसप्रकार विद्यारजानते हैं । ब्रोरजीन से यह स्थाने । ब्रह्म गयेन स्त्रज्ञासेन पक्त है वाह अपने ज्ञासेन ज्ञ वे. र्गमनेनहां जाते हो अचिरिमानिहे भि । हो जाते हैं "ए यह व्यान वं या।। मार्गी ब्रह्म वितापासनस्यतत्साहतवर्मण्ड्यदेवया षा। पे हिंबता भी के जाने का भी ने वा रपंतकहारे यानी पृष्वियं लेकरसत्य न् जीनसेके ल्ला अपासनाकी रेने हुने ंग्सरेनयानकता>प्रविवलकर्नवान भग्न अस्याद्य समिति शन्त देविसमान्य ज्यामनित । कैजाममेनीनसे त्रासंभू म्भूजिलें बान्डीताला वृश्वार मंदरते नार म् विनेसे॰ व्रारसरएग्गतः व्रायोकेरज्ञाकनेसे विक्यतीकर्स्वग्रीभीरातेहैं ॥किस्त वित जीन वावध्यमध्या भिमाने हन ता (मर्वनयाऽतिवादिताः संत्र शातिवा योरेषसंक्रसपसरेननाप्रातपर्यते-त्रप गंदी तारगतिगद्धति ॥ तानमासानमा संदेव संयानी घल्यको प्रायहो ने ते प्रायहों के प्रायहों के प्रायह के प्राह ने किता है ग्फिरधूम से प्राप्त हो राजि में जा ता है त्यानद्त्रीणयनमेर्निएमामणिमास्याने क्रिकाष्ट्राचित्र ग्रम्भे नेते द्वानिणमार्गिंगाः रंदेवता उतरमार्गगा इन प्राम्वेतिमासिप्यः ग्वाशमाकाश चेंद्रमसंत्राते पद्यंति तं को ग्यनअस्ताव्यव्उत्तरायाणज्ञस्त्रस्य व्याउन इमहाने विश्वस्थिता वाहिलवार संवत्या का उत्रायनमे इस्स संवत्सरमे प्रवेश होता िंद्रलोक्षेजाताहै पित्र लोकसे आकाश ACTOR ACTOR DELINE TO BE STATE OF THE STATE

राज इति। राजः ज्ञान् सो मो ज्ञान्याः न्यं तिस्रोयभूता कार्याणे देवे क्या भूग पहिन्द्रीर प्रत्यंत्रहे इसके प्रास्मित् अर लियोगाराजाहें सार्व्यहरेवता वेप > इन्त्रको खायार बत्नविद्यानाकतमा तरहसे वाहर द्राहरे वता इस अपन ने।हरेवता असतका खाकर जीवते दे हमा अनखा कर जो बने हैं और अन खानेवालाजववातापरपहंचताहै वेकाखाकर बाहा वासना रूप हुवाह शिस्त्रवाधब्याद्यहासेयंवाणिमेह पंचा जिम्मव सेउरकानायहचनाहै लिक हचुकारं अविभनावनाहर्वः विगइर कानामपंचा फ्रिहेयानी सिद्धार की काइन्हें प्राप्तियों में हमनके कर्नेसे रेना कुल देना या नी ए खिरूपा जिसे नेसंपाप्रस्थरूपाण्निने रालनेस सम्भापरपे हपहुंचकर स्थानिहा ख्यानिल तिहै जनकी इव खिनल जलके हारा स्थापनो पित्रस्थि हारा-*ज्यानिहें इसी बासे जल में शनाद्या* क व्यतिस्कासम्मद्भि नेर्राण धूमहे धूम मेशतीर्णयनसेशेनीठा अवयन्तिन्तरः मेन्प्रावरणक्षेत्रं दुनामेयानीसामारा नाखाकर जीवते हैं वाहं। परवाहतर्प हंचतिहे भेरिकु भीर जीकु इन्यवान ! ह न्कोचिचमेणया है वोहस अदियाह्य है अ नाहे उस अस्तमे अ: सी ही नाकल है देता ह्य-प्रपनिष्येद्वेची अनेत्राना क्रिक् ब्पुत्राहिको कारियाह्वायहुच्तारह मक हो से हैं जिस्का में हिसा लिए ली उसर् श्तनासमग्रेषेमानिसमग्रान्ताः सकिरेंगकाच जंगरीहु इन्नेन हो जारी द तनेशनेपेंशहोतेहैं विल्लोगे अस्तरीर जिस्केवरहॅनेसे अन्तपूर्ण वनाचार SHITE PRESTY Delhi. Digitized by Sal Sylvanian Conductive Shakiri University, Delhi. Digitized by Sal Sylvanian Conductive Shakiri University, Delhi. Digitized by Sal Sylvanian Conductive Shakiri University, Delhi.

रथह है न निह गरसेंदाही तेहिं वेह उस अग्रतका प्रभावत निस्नं ३ सी बंद से एक राना च मिकी जा प्रस्ता प्तरो हो अन्त नलपहुंचाहुवावयुनती प्रनं निस्त्रल प्रनरान कने संपुर्व ना ति बेठी मित्र तण्याम्यमेपाने से समयगु जलिंडाली हैन्द्र, क्लिंग्यहारासाह यह सूर्यसम्प्रमा। विष्टुं क्लोकाइ में लोका वित्रंपातः वार्मसम्हो वर्ष नेडलेडाबेसास्याता अयमत्रेया नेतर "वैगोर्जेषुनिवतिवतिवर्णाण्यामितित्रकार्षऽ विष्यं विषयानयाति ज्ञानकार्यकरिके विष्ठे वे THE PARTY मास्यतहेभावार्यये हे उस्वादिपादान विग्रतेताहै यामे वीह्या प्रिग्हो ने संज्ञीर गिन्नगरस्ति को सहकर पोरयहान्त्राता है सा मेषयायेन ज्ञारेण्ड्तेगतं तथाते ज्ञ में से से बबिवित ते न जुमारी वया मिति भां न ्र परलोक्षेत्राताहै तिसी प्रकारवाहों से देखा उत्तेन भावता भन्नातस्य हिंधुनी प्र माजनमताहैसा-प्रवृष्यमति भीमति अराजिस्के वर्मना शही जा ते हैं बतमही भी-पही । शवरासा । शाने का दखला म । चंड्रमंडले हित्रंभनी भूताभिः वर्मन्ये प्रते-जानाशादायंग्रीम् नाध्यमाध्य वित्र अवाय या वाजा । स्वन सम्बा विततीतियां वत्राभाषाग् शविष्ठां मे भे. मेर्सलोकमे-प्रानेवालेनोमन्ब्यहे ग्रम्भोप्राचिवरभोगनेकीलयेवाहम् मेर्सलां वर्ने - प्रानेवाले जो मन्ब्यहे नेश्ंमे त्रातिहै परित्राकाषास्वायुत्रे ब्युनिहे किरधू मरूपते कर निमंबर स्तानिस्वामेचं वालने हे उसने नाजि र बोहबर्मजलकि धारारूपहो कर अन्त्य परजलधारा रूपहो कर वीहक। वारि ज्यान्य न इह पृथिवया त्री ही यना उथ ंको राजायंते श्राचा शाम् वर्था गते लि काते नन् खयमेन त्रीसारिस्यान्र The Cal Banadur Spasting The Control of the Control निमोगकर वाकी वानी न जरण

दित्वाधारण वने जीले फरबोह कर्मधान्य यव् ति पैंदाहोतेही अवाकाश्रमें इ भावार्षथेरः केनेसे बदलाई श्रयसहारे हो कर चीह का पानी धारनही है ने हतो पान परागिनेहि पिरप्यवृति हं धान है क्षाद्वायन वेल नकरसंबन्ध स्पर्शहोत्रातिही मे भिलजा नेहैं गभावार्थये ह में अवेशकी ते हैं। तीमा इपा॰ गयेहीवया॰ प्राजनुस्तरेवडीर जी अपने बड़ों की जिने बाहि मन नतं।उग्राइउक्केवास्तानमनी ॰ व्रेतिपीएयसकायानीकारी मेनमातेचे नार्भिकापही नाहरको नेत्राम नगमेह नेनांसेता-त्रधाःमःत्रपं सन्त्रःसन्त्रःसन्त्रमश्रो हिलमेश्रमका नाल डाल थेती यही भाषा का हसी ला काजहारीज्ञेतन>त्रावेलग्रे युनाः केराकः प्राथमिके कर् गइ अरेभाइसुको हम ब्राह्म क केना शकाने के नास्त्र ने हों के पिछ्लेपत्रका स्वार्थ समाब्रीलारिलंक्लयभानाह न्यरे कारोल्ने मार्सेयः अपतिश्रायक्षर रुनिक्रमएनरं करंग्यायाः व्सिक्मन्त्रमत्त्रयः वाष्ट्रिद् ग्वनद्रावं श्वरेतः स्माना

अधिकाराहाहाद्व ततत्यागस्त्रन स्वनिति वर स्रोगिदेखो- प्रपन्न अधितोरा लसे प्राकासमे प्रकाशस ममेग्नलनेहेधूम>जभाने कालेमिनकरमेलधारा डेडीरधान्यवन तिवनस्पति वानिवाहवर्मनीनानाभन्ता बोह्कमदीप्रकारके हैएक पिकर्न-प्रधिकनोहें के हुन्ज न्नप्रत्नवनस्पनि स्पहो वार् वमिह्न दे अन्तपाव को प्राप्त तखोळा जिसपुरूष किसाध्ये । खाने से उस > ज्ञन्तदा (दिश् गारे जन्मसेखो दादिष्यतियार रताहेतव्उसिक्रियणसेष मिह्नविद्योतिमे असदिव्यदिते जैसेक मंज्ञसाही पेश हाता है भावसेपानिपरम्परासेवंध वस्त्रपहांबारः प्रपने उत्तमपह्य विर उत्तम ब्रालिंग हाजि वैद्य मले ने हे १सत रह छा स न नास त्रेगावेसीयोनिमेश्राजायाग्र ने उपनिषदों का ये ही सार है प्रर जयनेवडों बि॰ प्रवालपरपा स्वानं र गहें में स्वानिमा स्वानं स्व निश्ना सर्वात्र जाः सर्वे द्वामर् वित्र सर्वे वा वसतिसंपद्याप्रहेसेयन्ताभनामः संप्रना ाम्यवहसाराजगातसुखाप्ने प्रवस्या भे ब्रस्केचियप्रायहोतेस्हे प्रायहोक्रिभ नसे अन्यत् ह्वे इति न विदुर्ये हमाहे जान प्रहानेसे । तहिष्याश्रीरम् स्यानंन वसेनेः शागमतो मारिवशा छा चाचा श्गेवा मस्योवा मनुष्यावा गनावे Bahadur hasi University Den Tujik duby Sarvayya Sharada Peethan वंत्याणत्ययात्रीवासिहावेन्येन

न्द्रस्थातालमं. भाषान् कल्पतीने ने गरं निगमाना-प्रसंभड योजन रागा स्पताने से नाम कानामिनारणकर्नेकालध्यानर यहवानमनकत्वयं के वाह्या जिसमें ने हिने हिने हर सके प्रश् वेषाकृतवर्गीकोद्यताहै तव में निकाभिरेते हैं) नहीं हस्र्रिये वि नविद्यतेभाषार्थयेत्केर्सानी सुरभावार्थमहः केएक दृश्हों जे ३तो नेहे - प्रदेखये वो ह कहता ह कानाशहीजाताहे अवस्थायही **जिल्लो** तीव रस्कीर्यिनुनीपुरे प्रोरन वाहते हेसासममना चान्द्रयेक सम्पर्ध ॰ प्रीरअसीर्षित्रीव् प्रयवान्धि रहृष्ट्रिज्ञेन्ध्रिन्नस्य स्तार्टः भारतीय स्थापन ं का कहतेहें साय यास वेपिरमत्वे स्थानामाने वी व्यतग्ना व व्यास्ता है 'श्रीरस्हमपराखें का जिस्मलयहों दे रिकार सिस्यू लपदार्थं उत्पत्म हो मृद नत्यभितानवासना वितसंकल्पी जीव्यानिवधिजा ६ १ वप राचे नि हिन्दिने जीरहरयजा हमनुमग्रहा है कास्वरूपश्यलागरः प्रवर्न्का भी र्स्सनके समुप्नि हिंही मज्ञ-वे-अप-३२ ( SE ) ELLI नक्त्र रिप्राति मे १४पर हे ब्रिप त्रव्यवस्या अवदीखयेके जनस्यूल प्रारीरस् हमताजातेहै तो उसको तामे द्रया हुद्व - त्रीरमनिवध्यी वृद्धिर्क्कानाव ज्ञानवासनावितासंतः भावार्यप्रम् अर न्मेकर्नेवाकिरहगयेहै उन्हों कामोल्य तवउन्ह्कामाका तानाशहोगय लवित्रहातिहे असवाना स्व हर्। ह वासनाल्पमन वृश्विमेप्रवेहिनाहे योज्ञेना निजाना जाता प्रतिकार के प्रतिकार

नित्यागरूप्र वे सम् तितालाः त्रीतितालाः व रीजंबरति वीरतरति रसमारसम्मलोगस्यतानेहे अी अस्यप्रमिस्नाग अर ना हिंद सनाका ना सभ्ते जावे ता फिर गनेकाक्याकाम्हे पेहनोकेवल िर्सीतरहवासद्यवापेरिवंधा रे वामना शती नावें वा श्रींस्य तिमाभ्रत्तनमसिल्यतंलीनंमासीत् ११ गंगतमर्वतमः पयानमसीलीना कतिलीना अधिमाना नयकार्यते स्तानात्यवायेपुस्यः सर्वतपर्यः प यानोतिः पुरुष्धितिव्यानेयस्तानतः शस्त्रां नावध्यते भकत्भावाच्यां नावा वः सेन्द्रः सर्वाम्मलद्यस्य सन्द्रभा जनमात्याद्य अना ऋता दोसा स्ट्रीर इतियस्यात्माक्ररार्यस्यपाचाँवीतारिरं भिनासात्सर्वेदिरसाचः विशैत्साभगवती उहे महेश्वरः स्वादिश्रतिस्यतिषिः सर्वप नाराइनिज्ञाका-प्राणीवेनरस्मन्नः तायर उपस्यारिषत्वाभागाभन्ति संकल्पार ति।। शर्षायणा पर्शान्नयरातास रं विद्तिसी भयं गती भवति परानिस श्रुतेमेर्द्वनिभयत्रव्यात्क श्र सिक्पानापहाचित्रं भितं तथाती क्षेयराष्ट्रभाव्यत्वाभेदः । अन्यया बनेरवयरेशा चा-मःनेतरोनप शत्यस्मात्स्रमनी नाहमन्त्रा ध्यस्वात के चतस्यामें व छातो येयञ्चन्तात्र शरीर शरीत्र संवध al Rahadur Shastri University, Delivi. Digitized by Sarvagyal Sharada attached shake the versity, but the shake the

भाषान्य तसर्वेग वसल्ब माशोपाय बेनामिहतस्याससानस् परेशकात्वेचाध्यशास्त्रस्यापवन्त्रम्। भे मारं जनपरमहान्त्रयपम्य दे चक्षंद्राण्यवालगम्ब्यते॥भनवेद् वहस्पितरप्याह। वेहार्रोपनिवंध मचर्चार्वरीतानुषास्मृतिःसानश तर्क्यावर्गितिच् धर्मार्थमा भोषा भानियुक्तम्।पुराशंमानवोधर्मः स सिज्ञान चलारिन हंत ब्यानिहेन पिः विण्यनस्लल्मामासादतर्कः श्र अवार्तिक तित्र देशीय वेदशास्त्राहि पश्चिर्यमित् : साहां आति।।दियाः गिममाद्री गळ त्र भीरक्त्वात्मान्य पर नपचते सत्रनकालकात्र ने प्रत्रिता ज माल ॰ त्रंतः का ध्रमी परेशगदितिया सावाग्रेष् जावन भ-सहस्राष्ट्रः शतसहस्र किर्गार्गभी तपुण्डभिक रिकहलायने सर्गस्य भू क्चिरका बैलगंड:केनग्रन:सम्ब षः पानचतायत्र अत्रह्मास्त्र रातित ! ६ मध्योविद्यालवभृत्यलः समावभक्तां अ म्धनर्ग प्रमुध्युग्रमकास्वर्गद्रमा रीडकुँडलहारकोस्न केयूरकहन्त्रार हिस्तेत्र्य स्वयः स्वयः नेतिहेळा भूषरः ने लालंकतानवृध्यकातिशयसीर्य पूरितारीषवराचरभूतजातीत्य पुष्पगंध्वाशितानां निहिगतरालां मा ad Blash University, Tehni.

स्थानकार्णवारीरीपाधितयाविरा हि रेवं ज्ञतात्रयं। ज्ञलई इचरः साझी परमात्मा नेजगिवायाविभूने चयावृही जंने : रह वंयापक्तं ब्रह्मा लंकारी के निरंग्धीरियसम्बद्धानीः । द्रवामः भाई बाजेह बनना ना ज्ञा एर्निधर्की प्रवृत्त्वलिहे उसी तर्फ मन्ब्यभि श्रपनेकर्मानुकार धुनो है के नो लंघा निवा कुल वेश धार्मी न्जो॰प्रादमी॰प्रपतेसनाहानधर्म गर्भकते है ये इन्ह के कि ती का ही सहेवे। रातस्या प्रवर्ण मे लिखाते कर्णो निगयेहन्त्राह्मी इतरहरो तिहै।याम्बन्दे वावाधि ल्यामितनेत्रसः तस्माक्रन्यः संस्पर् विनुधक्षित्रसार्योजनी स्रोति गिति॥ इंतरान्सलयादा स्वतनार्य ान्रिकारकाचित्यस्तानामतोपाङ् गरास्य पतः प्रकृति घ्यमिस् हिस्ति ताउष गात्। सहेवसा विद्धाना । असी हरेगाने मित्रसम्बद्धनेत्रसस्य अपिदानि त्यतस्र अनुनानि धार नन् सर्वे निमेषा न मस्पनाममस्य एः नेहनासि विन्ननः वंधिङ्गतंथन्त्रभाग्यताम्तत्वस्थरगनः गारेसविश्वातिगमाविराधान्त्रः इतिहास धारिसम्बपरत्त्वम्बगम्पते। यथामा गमंत्रावचकमम्ब्रित तन्ताकृदिप विविधातवः त्रंगमात्रेगमंचेर् जंगना बाष्ट्रात्यसर्वाश्राख्यसर्वधर्मा वजानपर्यक्तितवस्तृत्पुराणाङ्गार्

१० १क ्रण्डिं। न्यानचानम्तिः।इषाष्ट्रपान्नानं हितः इकायूर्ती झन्तस्वल अही तिस् इन्द्राजिबक्रणार्सिबर्वतासंबंधिता नः प्रमपुरूषः स्यमेन् विभितिस् ज्ञशहाजारि व व वर्गास्य अवनस्य अ **ब्लाइक्फलज्ञहानेन भुवनानामधा**ती भ्दातिहेन्ता न्रात्नतवा ततश्रव्याहों स्तित्यीलर्वेद्रमाम्तिषयोत्तेभगकु चित्रिभिक्कति नस्यतस्या चत्रां ऋद्यां सानामाता चमपुरेव्चेत्यादिः मपुरे बान्यकारश्चेतत्त्वमाहः हिरण्यमप बेहा: इ. आंग्रे बे दिश्य हो वार में नगते ले स्थित मेववाध्य निर्मनाच्य च ।वेष म्बर्गाम् रेमाण्याच्याचित्रं न्येत्यात्मसानंधर्मतेनोतंगयार् इन्या चारहमा हिंसा राने साध्यायव त्मद्रचिमितिजगतार्ण्तं च व सावां॥ अधाता ब्रलित सारितस् द्यायतः इतिह्तियस्त्रेभगवानव ती नमा दिस् विश्व्यति प्रत्यामिति भूतानी जायते येन जातानि जीवंति ग सस्य तब्रुसर्ति प्राधान्यन जगर्त्यति तिपादनम् । तथा है । धर्मपृष्ट मनुर्वत् रंधनिवितेतियकम् सवान्। प्राधान्यात्म न्यनुतर्ज्ञ नायुक्ती वक्त भननर ॥ इहिन निहिंद्यने॥इदं जगतमा भूनं नमासंस्थि। मकानि निर्ध्यते । तम इवते मः यया निर्मा विकतिस्त्रीमा त्रिमाब्रामावगद्रा । वरणानम्बन्धिकत्ते स्वत्र कर्ना मार्च न

स्थमर प्राचारीरेवाधियविष्ठाति । देवंत्रस्य । त्रहाईकार्ना जीवरप्र'वि ने जग्नीनिबाईर्वगाह न्वाच्चिरम्डेक्षा प्रजग्रह प्रवाशिक्ष्यां रित्रपुरा एणनि-चुजाः हो।किका प्रचरा हे नेकावापूर्ववसम्यकाः परंपर्ये ए त्रयुने र ६९वर्न्याञ्च मक्तोन्ये इजावति इन्द्रहे ग्रेम सानिचयानितो के वर्गानी का ले न प्रमण्यसबेदेबा हे बकी प्रमण्यतं व -सन्धामावसः प्रवीवस्नात्वे प्रजापति लं अति: कार्यः प्रसादकासामक्रीना े वेसर्वनाति:।वेसिरियोदिशाद्रश्रव गिलिचविष्ठवर्थित्याहिनासामानाधिक। स्रीरतयासर्व प्रकार ब्रेलिया भिक्षी यते तिश्वानेक्षेत्रलस्य भागमनंत्र वितेश रूपर मणु रूज बाते रिकाशा पर एपर को ज्यो प्र व्यवहारचत्रा जाती है। प्रतिप्रपाप ग्यातार्यक्षप्यानियाः हिर्य्यगर्नेषा विभिन्नी-इन्डोब्रिशिराद्रप्रामिकलाए गभसादिशरीरवाष्ट्रिकलं गयेहपु "त्रकारसेवर्गनिक्यागणा॥ अवपा मेवर्णनिक्यानाताहै ।। वाषोक्त गातिपापक मंत्रणापापो निर्मस्य स्त्रवनमिकादिकारिरप्राप्त्र। संशास्त्रां को ब्रिलिंग की बुद्धवन्त्रा प्रितानि । पापमध्यमस्य श्रामपन देशरिर जाष्ट्रः काला पापसामान्य रिरद्राषिरोगाहे मनलिनवेहः न उन्द प्रदेश को जा प्रमही हो नाः

मार्गेड्हड्झमालोग फेर यहाँ न कारग्यातस्त्वहासार्यासर्वत्रक्ष त्रसपुद्धलाहें। वेत्येत्र। इस्त्रव र्मार्गधार्य त्रवावर्तनात् मिश्री व मार्गका होना का नुराज्या वेस्रोत्र्य व्यक्त इत्राहण इसी प्रक्री सम्बार ।। असीयित लोका वह यतित्तकार्गिकं। इसिवर्ग तेहेने हम्बनम्भीकाव वेस्मितरावमुक्तइतरः नातः नः रपूछ्कर्रात्रा-ब्रोर्याचवाद्र वाभ्तातरमहिताःपद्याद्यतां द 9 भूताः ऋधारिकामेग्यंबस्याच त्योपुरुष इति वाचा ज्योभधाने व वेतिपुरूषाख्यलमंतेतिकंगरा नी की वृह के से हर से जिस्ती रे नी वीलनेवां लाउत्पत्वे उत्पनितारे वास छत्। स् जीरयेहस् धूपम्ह्राहोनस्वदुअसम्हात जानी है विह स्वर्की शक्ती अनल ाल न सित दियाया में स्वास मार्ग सर् तं। यथोतं वाक्यकारेए यक्तं तद्र एके रगविद्याविक त्यंवस्तायद्यायद्यसि द्वितो नचाष्य नर्ग्ण्यमे अदेवता भनते न त्रापि जा।तेषां सतत्वकानां भन्नतोष्ठीतिपूर्वके (ध तेबामेवानुकंपार्यभ्रहम् ताननेतमः नारायाः उत्तेच्यात्रानकानीः । गसंस्कृतातः वर्गाने चयसहेरोअयस्त्ः प्रविद्याम्सुतीत्व विद्यतरत्वात्वर्णात्रमाचारारिपूर्वातवा म च्यानम्ब्यते॥यात्रसो।पस्वहृत्यतान्रपः पत्यमविद्ययेतितमेवविद्यनस्तरहभवार दुरम्तासोभव्नंतित्रलविश्वीतिषरंनपोहबैच वसवित्रीत्यां वैदनशबैनध्यानरे वामिति वैधानम्बाने।।अतं चन्नवृत्रीताका। प्र ०. नेर्ज्यः मार्चेत्रः

स्भम र रणवारीरोपाधि नाविरण्डा पत्र पुर प्रचम-वंति जुवेदेशं सामवेदमार्ज्वंगं ानां बरंच्याकार्के विच्छ छेराक्षे नितीशास्त्र देवाविदाः अस निवधातित दुगवीध्ये नि 1511 मप्रानवर उत्तयानम्गानिम कालमा पंगच्यस्नकहेच्छासी प्रकारकहो।। विषया एत्रधीत खेवाद नेषा त्रत्रा गनी हिएन देव याति रेक मुखन हु ३५ प्रमाएक एक प्रश्नको एक मुख मेहरकतो द्त्वानस्मितिहैं क्येतित्भ्यं नावह्ये क्री वा वतला डेता कि विस्त्र सत्र वार हत्तामया। संगोबभीगोब्रताहरा नी ने गायह वस्त्राम्यु मा चडा डिंग्लाच्यावशां अभिक्षिण्याना ग्राव्येजाना प्रधात् उस्हो मेरा विशे भेरास्परे अर्थात्सवमेमः लेखा गह एक लेल निनाले नानः लेल निनेकता प्रशास्य ने ने करा जुल न वि नि न वि हिं 'वित्रप्रकारोबिबिजकर्मकारयन्तानास्य ने जीववज्ञाना ह्यज्ञानतद्तरात्मत्या प्रविश् र विकातिशवानंकविवसत्याग्राग्राग्यानं ने र्गा जिस्तिश्याष्ट्रविभ्रती नील जी मत्से वार असम्बद्धा वर्षे वोष्ट्रिक्ति वो वेदा नी स्योद्धा त्यादि जिति की वेदा नी ग्नगकसस्म भावस्थे क का विश्वासिय समे गुष्ठान गर्वन स्थान हा स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स C-O. THE THE STATE OF STREET OF STREET OF STREET ि निवस्यानिवस्यात्रिमायादिस्याने

ब्रलवकालेस्स्मूम्ह्पतया प्रति साग्रहमग्रेशन त्रं हारिष ब्रह्मात्मना है। श्रेष्त्र तपात्रत्यभू जीचार प्रतात इत्युभ् सर्वियोध्यर्घ्यभासीत् रदंत्रमत् । जलवाचकः अत्तरवष्ठम्यः मिल्ययः ततः खं भूभगवानि प्रांता स्यंभवति से ह्या मायनदेहः तजा चल्रातः सव व्यक्तिंवनाः तथान्यतिः रातन सर्वन प्रसिति वित्ती की त्यति॥ तथा च्लंबाय ज्योतिरावऋएँ व्याविष् नाउसिल शास्त्र भागस्त त्यभिमा अस्य कार्य युका र्ड्यास नस्माद्यागतसावानानाः भारताचाः स ॰ इड्राए छिन्।। उच्यते प्रहातिनोम् ह पाचवाजी वंसिस्पायमा संतः पुरत्यवानी वालायेहरा स्याजिस्का कहते हैं सी प्रास्त्रम सपुरताभया। जुनायः हभगः व ग्रमकीपाद्यं प्रस्तवाहेसीमः। विंवस्मातं उन् नियोऽसीते यातीकाहिन!सित्म उनिष्य जानीनविद्यान्तजानीया त्या गर >त्रापस्त - त्रापास्तितः त्रपासं न्यक गत्नानसंचित्रमाह उवाच ॥ ई रप्रहताभया। विस्तमगबन्धं तेपयः विजाउना शिवंबा बामनाएं तेर भगवन नेनमेरे शिख्य विवासे, सिं अकरोयानरीवारी-श्रीरविस ंग्रह धन्नेयस्पतिराजन्यनंधुराजाभारं त्राक्षीतीतपृथ्वान्। मुक्कोपान्। न्रा नेचा कंचनेकप्तपंत्र प्रमहंविवरत कः अपवाशियकहताह कार्ने का मनका स्वास्त्र स्वतः

之为

स्भमत्रणवारी केन विविद्ः।।तया।। अपाद्याजिसपि वे पञ्चवंश्रमः इति। तथा अर्गेरा ने वर्ग शतधावस्थिनस्थनाभागो त्रीवेद्वेति ्रमाणे अशब्दास्पर्मिस्पम्याव गातवाष्प्रवासनाविरोधे राजस्वरण गनामयर्गार्गक्रेश्रेग्यापानवत्। खद्राधी ायबाख्य धान्य अस्तर दिवालि दिवाप नित्रवन्यासः नेवासे ख्रभुरा जालानच वनानेष्ठावदिशीमें एवंविदंपर्वात्म विर्णम्तकवृत्रकापरलोकेममाग्रामारुः।। गम्ब्रह्मस्ति विस्पृपास्ति वेधूममानि संभवति पिनिमासाधेसान्त्रेतेसंबत्सरेनिभ त्रापुर्विति तिसक्शा बंद्र मसम्ब सोमाराजात देवाना म जानी थेतमें बाह्यानं प्रनिवर्ततो । यथेत्रामा यममध्यो भ्लाऽसंभव्यः भंभ्लानेशी गर्ग जो यधिवन स्पतप सिला माया इति श्रिः नं प्रतिवोरे तः पंचतित्र प्रयाप्य पाय से दूरमा काली निना परोरंद शानिए डांग्राम्मीतमाह्वरद्धः प्रातः वाकेसभागे स ग्राव्यात्यासहब्रतीमानः सम्भोगोतिमाराजान हडवाद।भोतमकहताहकेष्ठातकाल मिनापउर्षहोनेके वासियसभाग जीहितिष गिक्वणह्वाजी तम शर्ज्या दयके बाह्रों सभा कार्यकर्यजानी लाक्यानी ला॥ह प्रश्मसंधिनाविनस्पन् वरणियं कामंच्या विज्ञायमानिक श्रीरहमारेमन्यास्विधियन किम्मेश्रार्थनाहै॥राजाचेवहनेसेभीतमकह जनस्यायहजाम्ब्यासंबद्धिधनहसी िधवाचन्न द्वारास्य स्थानाम्या रिगा । असिक का तार के है राजन जो प्रश्नल की वाहत्रक्षमेरेपासकहा उपरेशकर॥ श्रुसस्यतात्-त्रश्रद्भारत्ययं द्वासार्गमनाना जी भिलंह भवरंदी धनात्ने बमे से विमा भी भया- त्रीरविद्याकि त्रति उत्तमहोने से इस तुन स्वायवार्व विधावहरू ६ ये दराजामन मेजा गुष्ट्यासामातम्बरताहकैमतीबहुतकालतन ्रेगुग्नम् नाहिन्च चनेन त्राप्याति। राजाः न जीनपा जीतमतंसविद्याप

स्रोने जनार निर्देश पास्तरिः स रचिक्रना समेगो। पास्य नया इति नेडाविसंचारिविध्यमः ज्ञान उपन सानरं भन्नात्। रोका॥ भार्बम् व खंडेव,रसे प्रमानामाना संग्रहान्त रितीत्य भेदिनावस्यानसमाध्यित् पासत इत्याध्याहतधानश्यवन विचार्त्तं प्रश्वापित्य दुत्तं केया हिन्दि विद्योहीता तथा नह नह व त्याम छ सनेत्रमाण्येनोश्हा सेतिचेत्। न ति श्रुनाम द्वाराग्येनाविवस्तावीट क्तिकि होताहरू सम्बन्धानी हिंदे होते हैं। पंचीकग्रादिसुच्निधारिश्लानस्थनम् राग्विति इत्रकास्याखास् विज्ञकी यो मी प्रयान का विद्या प्रयानिक विद्या में कर यस्य र उपासनान कानव्या र संप्रदायाः तेपत्यर्थः उतं चभगवता खीक्षांन निम्याद्वीयमुबेद अगक्ता ॰ प्रन्तवाचामन्याः इति। तथः 司管 म्ह्धाकृत्वासनोदे अधिनगरीतस्यार हिशासने तिण सब्र सा नि नदेश त्यामै छत्रभर्मिण विग्रह छ ग्रह धतः इति । तथाति तिवोषानिष्यं अ चाउदतिन्सर्नक्तिकतेनिद्वतियः शारितः उद्यान् चानिभूगानिसः नेर ऋ-र्शाच्यारिक्षु त्रयो अस विधां वृद्धे व सुभो रे। रवी-नियत ॰ प्रनया १ इसरस्यसर्वभूतोतम् नर् C-0-Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada F

स्थम र एए। वारी रोपाछा च नाविर । इति वाडमिताः स्पानिविपानि शतं संसाराः नेश्वराम् छिन् अपन्य में अस्ति के जिल्ला के ज हिम्मी सात्रणस्यालामग्रह्मतेला हार्रित्रानमपाहन चवेरे इवस र्पहिन्वारं । सर्वस्य जलारिस्या निम्नारारियुक्तीसंतिविष्टः स ज्ञानं मग्बदेताः जाकानातस्यप क्राविन्स्तांचिवयवाव्यक्तिः वाज अवयाचितयामतए विंद्यानिविष्ठ क्रांच मनास्मर रामालाव मन्स गहर कार याक सबनसा प्रपार्व व क्षित्व भवति। ग्वेसस्य जीवक्षताम् इ नत्नार वेरे अवसर्वित्रारेरेवन मक्देः सर्वात्मानान् इन्द्र श्वतक्तिन्त्रीम्बाहः श्वतकेत्वहताहः क्षाम्स्यावसंत्राम् लेखातिम् जाहिक्जा मिलिमानेवायनगानः वंचालदेवकेरा गखनवनुगरः तिसन्त्रायेह्येको ऋता की यं वेदिह्वाच। प्रवाह्याना मिन्न शिहः विमाहः क्यायहताहः हेबुद्धार विष्ठकः हेवालकतेराचेता वेदिक जार को बाल का का किए ज जिस्सी नि ष्ट्राचाव र्वाला हुं । इत्ये स्ट्राताराजा थियति॥ इसवकार् प्रकृताहः वद्यन्। ष्ट्रायंतिम इतित्वि वेस्य मानी जे यंत्रहके जीतुम शिह्याचाने नाले होती कि त्रं साक्युजातीरः प्रधानप्रकरः जीतुम नभगव्दति है नगव्नमः यग्यावर्ति किसामः निर्मान चित्रक्ताभयासाइसम्मिर्सिएस

वावविवेदभागावित्यं हैः तत्वार्वारायावेरभागावास्याभन्ति।ति अयमाना अयमु च उचेरेव पाठनया दाम लस्यतद्वेतीपसंग्रद्धस्यनतं यतात् उपन ऋग्वेदीवायायग्रेजेवदः शाहत्यात्मामवेदः नं) व्यवगारिशादानं विद्यस्तिसत्य वीपयं KEB ... वणानभुराक्षेत्रामिनुवारणवुर्द्वान ब्रस्याणिवीधूनशितःसामाचिकीः बें भूवा लामिनुतं युक्तं प्रवाद्य नुहत्तं त्यानिसंकेतम्लानितानिसर्वाणिह शब्दवत्कत्ययद्र युतात्वात्यम नात्वनाधनुसंधानाविद्देदेसंकेतपिः थे की: अतो स्याही ना हा हक त्वश किया स्याधिवाधवादपाति राष्ट्रय की या गृह नुसंधानावधंदेविसंकेतासाना विधंक धकानावर्षे अधाताना संस्कृतिबयः मुद्धारए ऋमायत्र पुरुष वृद्धियुर्व व ने ते ए जामः पूर्वपूर्वी चारण् जानजानतसंग चवराउच्यं ते एतर्व वेशनां वो रूषे यत ऋमजितसंस्कारेगासंस्थिताः अभरत सम्स्वावनंतिने वा ahadu shastri University Delbi

a Daniel

स्थमन प्रावासीरीपाछा च्याविसम्हर्ति व अस्तिमान्त्र त्रणसब्द्रिव गनेयमः खंडममात्रगुरूक्तेमका चा जल ियादि भिर्वे ति इतिप्रप्रतिपार्ना ने वादिस्यवर्थेतमसःपर सात् नत भवेतिस्रतिस्प्ती श्रानस्तो अन निम्निम्निम्निम्निम्निम्निन्निः रने अनाधार मुलननाधारमासा रहरा परमातमानयः जाते 3-1120112 यान्य द्वारी भारत स्वरं प्रः प्रयानी धर्म पनाननर्थम् उपति अतः शब्देन क्रात्स्यियिव याजकारेगा धर्मश्रदीपिकातनवेशर्यमावरे ताग वेस्कां मात्राणं पीरमेय लं सात्रापी ल्घे पं रिसमाखानाड्यवयवाचा न्यवावयवत र नवार्जन पर्समेन स्पानताऽपीक्ने यता मित्रद्विवयाली बैट्स महित त्राययळ र्यासन क्रालंबिया सिका भारत मिल्याद क्राक्ट्योर्से न्याक्यत्यात्यान्य जी प्रेक् वेलरासेखसमसोरकराव्ति तिसर्वेरातम् कराव्यकातानावतानीतान माचयोध ग्रणन्त्रवाती से स्थतान्त्रसभ्यायकः मोस्धर्मसर्वीपनिष्धांखान हवं नगै। तुसावर्यमिवय्येनेने भम्या च एत्या चस हः धन्यासमानितात्मापतयाप्रत्योतप त्र नय वाशक्यर्न्य ते हैं क्यार्थात्मा के श्रा मारार विवेक साजराजी चा विवसरा अना वामनेराना नुजापनमः जी ग्रह्मण्यान क्रान्त्र व्यक्तिलानिक विकास गर-द्याति ३१। माध्यो नेमित्यायमाला विकास सम्बद्धाः श्रीता यद्वसंत्रते पाद्यते प्रगुण्यतं संचम्ति प्र नुधानने । सर्वास्त्री स्वीस्त्रामाने स्वस्त्र नुनिराधानानुमहत्नेन्एप्वचरित्रास्थ ज्ञातल रणनं मूर्तिना प्रया प्रसिष्ठे रेनेरित। सर्वेजाता सविष्टियाम ll Bahadur Chastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

भातेक्विमंत्रालणार्वकाने वस्तायनमः र्जी मिरतमहा चाया कार्स्नुजानवें द्राहासा लागुजंसी नारापका ता गनार्थ्यते ऋगक्र शति। गन्य ब्रह्मात्य श्रातं भत तिस्यास्त्रिकिचिर्च्यन अप्रातः ोन्। स बहरूविपरीली मनेर २१ सम्बद्ध अन्तर्या। R क्र<sub>ब</sub>र् शिंद्समेत्रमागहे उन्हें ना रित्रः साम अधार्व त्रालगा मत्या नाष्य नापय जयानयद उण्डं माण्ड्रस्य ने निरी च्ह्रसरायक छाने अर्मक्यस्त्र व्हावल्का मनस्यति. विदोग ग व्यानार्याने हता छन्। द्रान संख्या मानासा Report University, Bahadui

स्थमत े मिनुनस्ति इन्ड्येभ्यः पराख्याङ्योगः त्यसः गसापरागति॥ (एनरेयके विनासा वार्ह्ने करावाग्रें आसीत्ना-यकित ियान् एनिए इमानाकान एनता मोमरी-वीमरा नाम् तार्त्वमरीच्यः राध्यक्ती प्ररोपाः अध्यक्ताल मञ्जूमहिताच्याच्छ ऋतिरहे भः मत्यरेष ) अगपरसाह्नमानस्य चीः जनस्य अय ने नापरानाताका त्रवाद्वरामाध्याप प्रामानम्म एवं चामदास् ) ना नस्ने स्प असंगड्ड ज्यविद्या विद्या का ना ना जगुर नाना की तह नाम यहाँ ग्रांचा शिर्मार्थ जिसामा सहस्र सम्मन प्रमान यो यप्रवासाः सन्यसास्य ना तरह Trole ल्डेसर्वस्यकाराःसर्वस्याधिपतिःस रेस मन्त्राः श्राचारम्यः स्ट्यः पर्घार्थः त्यानमनः शब्नात्रस्त्रत्यः य ब्यक्षा एक्रोतिस्य सर्ववयेष प्रमास्यके सार्यं ज्ञानित्यामा कें युनतस्यमसास-प्राद्त्यायराम गाउत्तर प्रस्य शतित त्रेवसात्यत्स्तर विमंडलमेवारिन्याने त्यार्यश्वर्ति । ज भरेना ऽऽदिन्यना स्वपुर्वा सना ५ त्र अस्मितिशार अव्यक्तिवाह स्वयिति प्र वयाः यस्यायनियद् हरुति महनी स्पस्यय्ववंत्राच्याद्गीदेशतंसंपाद मृतं अपम् क्यूनर्व ताना वा प्रकार रकाश्वास्याद्धायः त्रत्यमात्मवाभीतः या वाजकते अभूतनाम सभ्यान नीमभार्थितः(हानीन्यापनश्रयः )तार्नारहस्यश्रयते अस वानस्क ब्रिंस्ता शरीर केतं सतात्मा नुखान्त्रम् नायर्विका अति: तथा विष् 新品in होत्या देव। ती का हि.शे र्वानवं विध्य

V. हिवेदाम्वा मधीतव्यभित्य क्र-डूजगी। तरीयाः वे भू विनास्य प्राप्ता स्थारीरराहण वतःद्विः विकास्यवम पूर्वनं विक्षाः, स्पर्धः स्प्रतं मित्राहिनाइ तिप तिसर्व पंचत तथा तथे तम्म तिय वश्र्य प्रभावेती लीवतेषरमास्त्रित्मानी नामा सबेदे यु बेश-से श्रुचगाय ते इति षरमशब्नाभि अवतेलमसहेयरिः इन्बद्विवरमंगदेविद्यत इति तेनेक्नस्व श्यनेन प्रतिपाद्यते एतर्कं भवति। उते परमात्मासनानन-अनादिमध्यतिधा ताश्यच्याराधरः श्रीवत्सवना निधाश्चापिधनरपतियहं अरी यवे सर्वनेत्रः सश्रिरस्स्तानगरित रववत्रत्रात्रस्ता तार्द्वस्त्ववेस्व लर्वत्रलमको हरिगरेः निसेनेका नगन विभाःस्थिवेधार् नातमः देवले देव विष्वयंत्रीतेन जेलेलातानः लाग्योति जात्यमूयमेवभवतातिसत्यनाम्दः स्सोस-प्रादिन्यापरम्भगतस्मनं उले E ने यः हवाय उपायय किया ये राज अमहत्वयापकं यस् प्रमुख्या असे भी विकित्या क्यां प्रमुख्या विकास T विलितिसंबत्य वितिसंत्यमपंचभू स्मानलाकान्त्रयान्तर्ययः ती उचारणाच्यः निः स्वरत्वकारोवाध्यः मानान्मस्यतामस्यस्यमन्रेम् न्तं न्तं मत्यु ह्युप्रमयतः संयानपदि गरी सत्यवाहुल्यमञ्भवति र्म्यर्थः न क्रेरमर्था पातंजलयागात्र पाठ गभइत्युक्तानत्रेश्वरस्यस्वस्त्रमा लंचजमण्चलमाहणकेशक यद्भ्यः जित्रयहितीति हेनजाः strict niversity (Sept. Purifice Lay Balladyla Bhalad:

जिन्हाने इन्ड्येम्यः परात्यवा इत चापरागति॥(स्तरे HAN वार्यनापुरुषेय्हनकग्रन्युगः श्रुराशस्य निर्म नगर्भाराधादात्त्वलेख्नितीणः पर वीर्मरा कर्मितिसिद्धं यशाविद्तितन्द्व युवतः 81.90 गातमभ्यन्याधिहिं विर्तिमानन्द्तिय भगवान्वीधायन हक क्विन्यु हे वक 1रपरे रहित पुरात न वेशन न गास्यान सुन्त माप्रचातामाविद्धां बेगानसास्य धरावाति ं अलाशयाः समुद्रार्वित्वे विस्पिक्वे वित ग्यवं ने एपुरं में बका मना जब विनं माना मिर्वर्ति चाष्ट्राक्ष्य हा व्यास्य हो। हिराक्रीन सहज्ञ सम्मादान्या प्रचलित र ने है र तान पूर्वकत द्यासनारिविहित तमहादेवतरप्राप्नित्वकाणग्धितर् नाषा । यमेमतिषद्वित्यमञ्जिलिकान हमामः ब्रोग अंत्वसाहा भाने अलक्ष ज्ञमचया सम्मद्द संगतिता इपति इक्षित् क प्राप्त के स्वास्त्र के स्त्र के स्वास्त्र के स्त्र के स्वास्त्र के ग्रेस्ट्रियम्बित्रम् नायस्य सद्यानस्त्रीन्तयर् महद्याति त्रतं विन ने पित्सन स्यपश्रमगागर रहानस्यानलन्याअ समन्तिया साधाम् योजिः नारणमहम क्रिक्ता मित्रा मित्र श्राक्ष अंग्रियमुबालवासिक्त वित्रज्ञामंसवृद्यीपसंहाः

初 ध्यमलेभ्यानमः श्रीभ वार्यनमः उत् सिह्ण तरनमालस्या मेला ने हवात गत्धरतमालवाड्काङ्गासमालःहे त्रकामं श्राणिभाकः प्राणिधानद् गमीप्रवरस्याकारतावेर्वेर्का अध्ये ष्ट्रणजीतिषित्रुन्देवान् बाह्यरणन् तु विषयं निते । इति पत्नं देशकासण्डेत खावसर्ववाचकाः स्प्रतिद्य-प इइंट कारन में को बान स्थानी जगत गण जनति धुना का क्रानात्मत या ज्विक्य पर्वेत्र स्व हो विधृ तिरपिनम्ती शराण्सागरो निर यः भाषानुसार्। इसमे प्रनंतर प्राधिकार े त्रपतीयर्जिं

भवंतिनवतां है तः विष्यं कास्ताः भग्वानामेक सम्मापेमानेह्षेवंशितिक जलादाव द्याविसिक्ष जानी यह पावे के एवमेव सर्वयस् विश्व जाँचे ब्रह्मिक् सर्वसा नेतशक्तियकं ने शन्यार्। देख थाः प्रभविद्वस्ता शक्ति ।। भी रजलहें शिक्तिहे इसा प्रकारमा से ई इंडरमर्वासि केमाइजलतीतालाव्येवरागर, भर सभावक वाविन हो हो सक् नाम नाग्रह हपानकरूपई अव्यापक भ्रियन्तेने एकत्मेश्सम्भाने निक्ति हो देने अस्तिस्त लाकीमाइ सेकने सेवाडी देह मैंपड र् अस्ति अस्ति ति ति फिर्गुसपासग्येताग्रस्नोलेके CC-D Lal Baradur Shasti Vinyersity, Delhi, Digitized by Sapregya Sharada Peer

27 हिवेहाम्बा अधीतव्यमित्रिय श्रा-दुषाणागनराय स्य प्राप्ता स्थार राहिष्ट साविद्रातिमयं न्तामन् वितार्धा तेहितु कियते उत्तरादेन ननः (इनेन्स्चानिनास्प्रानिनिन की नवावेर वाक्यस्यात्मीह्वे गता काठ असमास्याध्यापक विनवाक्यत्वेनुपरी गढवने। जुमें नैतरीय मित्यादिस्त्रा मोतामत्यस्मन्धं वर्तते णविव्योद्धं अथलं जित्र विव्योदित् नेमतीन्यायमालागञ्जः प्रःपत्र१३ छ मामाबास्स्रितरेषानमाभ विपराचेत्रित्रामाधर्मपरायगः धर्म तदाने मिलिक माचमनं ऋ वेकालवाचिना でなるではる वेदाग्देराहवतीयगाहपः च्येय राजुतायिन मितमा चमनं का गर्यः स्टायुका अनस्यपदाय या मा अ प्र पन १४ वं प्रमानुलव रसितोत्रच - त्रनुमेयास्मृतिस्मृत्याः के स्पर्हितरे किस्टे शिक्षाः परिणा वैन काशास्त्र वित्र चेत्न स्मृतिवि ते अल्ययमामद्रामानग्रे नां नथे त लस्यसुनामुद्यामानुगोत्रांनधेर व्रलविहोवहंति पराचेवापराच तनाप यार्किंगनिह्नतं इसे च्यातियमित मा धवीय जे न्या मा । त प्र पत्र र त्सर्वान्य यः घरनुम् वजन्यन लिएस्स्यस्त वेद्धालेल खान्या

शिखान मंत्रलहरणस्यपूर्वध सितियं विदात्मना न्त्रहृद निञ् - प्रसंज्ञानविरोध्येन प्रम तेवर्शरः अतः ज्यावेशः श्रक्षंत्रतान्त्रम ति:उपऋमजतवेशनसारेण चित्रदेशाना दिन्यन्ता ढवां छापरनीयाः ahadur Shastri University, Delhi. Digitized-by